

रामकृष्ण मठ, खार, मुम्बई

### सस्वरा:

उपनिषन्मन्त्राः घनपाठमन्त्राः सामवेदमन्त्राः

अथर्वणवेदमन्त्राः श्रीरुद्रप्रश्नः चमकप्रश्नः अरुणप्रश्नः

शिवमन्त्रा: सुक्तानि च दिव्यस्तोत्रम्

## परिष्कर्ता स्वामी देवरूपानन्दः



रामकृष्ण मठ, खार, मुम्बई

Published by:
© The President,
Ramakrishna Math,
Khar, Mumbai - 400 052.

Third Edition : January 23, 2007 Sri Saraswati Puja (Vasanta Panchami)

PRICE Rs. 70/-

Printed in India.

© All rights reserved by Publisher

Printed at: Creative Prints, Mumbai - 400 011.

#### PREFACE

We are highly gratified to place before the public the pocket size of Mantrapushpam with 600 pages in Devanagari script.

This book of Vedic mantras with swara marks including hymns & prayers to Gods and Goddesses is for daily use. The atmosphere will be surcharged with divine holy vibrations. Peace and Bliss prevail everywhere specially when group chanting is performed.

This handy book contains all major Upanisads, 23 Vedic suktas / hymns with swara marks, Ghanapatha mantras, Samaveda mantras, Rudra Prasnah, Aruna Prasnah and hymns to Gods and Goddesses. Pantajala Yoga Sutra Patha is also included. Yoga Sutra Patha may be recited every day. By reciting mantras everyday, one can dwell in exalted moods untouched by cares and wants.

In Vishnupuranam, it is said that in Satyayuga (The Golden Age), spiritual illumination is attained through meditation and in Dwaparayuga (Brazen Age) through worship. But in Kaliyuga (Iron Age), Mahabharata declares that mantra japa is the best of all spiritual practices.

By chanting the name of Lord, holy thoughts are awakened. For attaining perfect peace and happiness chanting of Vedic mantras is one of the best spiritual sadhana. One must seek divine help and grace by daily prayers to Gods and Goddesses.

One can easily memorise Rudram and Chamakam, Lalita Sahasranama Stotram, Kathopanisad, Mundakopanisad and Gayatri mantras etc. The body and mind will be purified. Sins will be destroyed, paving way for everlasting Peace and Bliss.

For instant use, the pocket size of Mantrapushpam is immensely helpful. It will encourage students and spiritual seekers to perform Vedic chanting in homes, temples and in all sacred religious festivals and cultural functions.

Hope for the manifestation of Divinity the pocket size of Mantrapushpam may be used intensely.

We sincerely feel that the pocket size of Mantrapushpam will be welcomed everywhere in the world.

December, 2003 RAMAKRISHNA MATH
Khar. Mumbai

### PREFACE TO THE SECOND EDITION

The first pocket edition of Mantrapushpam published in connection with 150th Birth Anniversary of Srimata Sri Sarada Devi was very well received with great enthusiasm.

We are now publishing the second edition to meet the ever increasing demand for pocket edition.

Mundakopanisad and आप्यायन्तु ममाङ्गानि...... Shanti mantra have no original swara marks. In this edition, they have been rendered with swara marks to facilitate the traditional way of chanting the mantras.

Mantra Sadhana purifies body and mind. One can experience great joy, peace, bliss and establish the divine communion by chanting earnestly Vedic mantras, hymns and prayers to Gods and Goddesses.

Sri Sarada Devi, the divine consort of Sri Ramakrishna said: "Call on the Lord who pervades the entire universe. He will shower His blessings upon you. As wind removes the cloud, so the name of Lord destroys the cloud of worldliness."

In the human birth only, one will get the rare chance to walk on the divine path. By chanting God's name and glories sincerely one should develop love of God and pray for His vision. Sri Ramakrishna said: "God is of the nature of Eternity, Purity and Consciousness. Through His consciousness, one becomes conscious of everything; through His Intelligence, the whole world appears intelligent. If the devotee is sincere, then God who is inner guide of all will certainly reveal Himself. One should

practise discrimination and pray to God for faith and devotion. There is nothing greater than faith. God has form and He is formless as well."

Thou art everything. Thou art the controller of all powers and the source of all powers. Thou art devoid of desires. Thou art the self-luminous, all-blissful, eternal being.

( सर्वशक्तीश्वरस्सर्व:.... Mantrapushpam Page No. 305)

Salutations to Brahman, Salutations to the God in the fire. Salutations to the God in the earth. Salutation to the God in the plants. Salutation to the God in speech. Salutation to the Lord of speech. I offer my salutation to the Supreme Being, the all pervading spirit.

( नमो बह्मणे नमो अस्त्वग्रये...... Mantrapushpam Page No.4)

May all be freed from dangers. May all realise what is good. May all be actuated by noble thoughts. May all rejoice every where. ( सर्वस्तरत दर्गाणि.... Mantrapushpam Page No. 606)

In great joy, worship God by chanting Mantrapushpam every day. This is one of the best means for one's own salvation and for the welfare of the whole world. "आत्मनो मोक्षार्थं जगध्दिताय च".

We hope that the pocket edition of Mantrapushpam will become the source of inspiration for all aspirants in spreading the Vedic culture.

Vijavadashami RAMAKRISHNA MATH Saturday, October 23, 2004

Khar, Mumbai

### PREFACE TO THE THIRD EDITION

As there is great demand, we are delighted to publish the third edition of Mantrapushpam (pocket size).

In this pocket edition, Kenopanisad, Kalisantaranopanisad and Kshama Prarthana have been rendered with swara marks to facilitate the traditional way of chanting the Mantras. Please note that these above-mentioned Upanisads do not have original intonations.

Also, in this edition सं गच्छध्वं...... (ऋग्वेद संहिता) & हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्..... (बृहत् नारदीय पुराणम्) have been included.

The Shanti Mantra: ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि..... (केनोपनिषत्: Mantrapushpam Page No.206 and छान्दोग्योपनिषत्: Mantrapushpam Page No.209) is very significant prayer for strength.

May my limbs become strong. Let my speech, vital force, eyes, ears, vitality and all my organs, increase in power. All existence is the Brahman of the Upanisads. May I never deny Brahman nor Brahman deny me. We must cherish a sincere faith in Brahman. Brahman can never refrain from revealing Itself to us. May the virtues proclaimed in

the Upanisads reside in me who am devoted to the Atman.

#### Swami Vivekananda said:

The soul which is behind each mind and each body is called "Pratyagatman", the individual Atman, and that Soul which is behind the universe as its guide, ruler and governor, is God.

All the forms and ceremonies, prayers and pilgrimages are the preparations. They take off the impurities of the soul; and when the soul becomes pure, it naturally wants to get to the mine of purity, God Himself.

We hope this pocket edition of Mantrapushpam book will be used for the performance of Vedic chanting and for reciting hymns and prayers in homes, temples, monasteries and also during festivals.

The youngsters may be encouraged to learn the chanting of Upanisads and prayers.

Hope the public will welcome this book of Vedic chanting with great enthusiasm.

January 23, 2007 Sri Saraswati Puja (Vasanta Panchami) RAMAKRISHNA MATH Khar, Mumbai





SRI RAMAKRISHNA

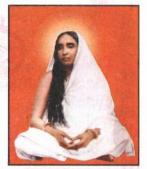

SRI SARADA DEVI



SWAMI VIVEKANANDA



**SWAMI BRAHMANANDA** 



Swami Vivekananda

|                                                | <sub>विषयः</sub> अनुक्रमणिका | पृष्ठम् |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1.                                             | प्रार्थना                    | 1       |
| <b>2</b> .                                     | शान्तिमन्त्राः               | 4       |
| 3.                                             | ईशावास्योपनिषत्              | 7       |
| 4.                                             | नारायणोपनिषत्                | 10      |
| 5.                                             | ऐतरेयोपनिषत्                 | 12      |
| 6.                                             | तैत्तिरीयोपनिषत्             | 17      |
| 7.                                             |                              | 32      |
| 8.                                             | बृहदारण्यकोपनिषत्            | 65      |
| 9.                                             | गणेशाथर्वशीर्षम्             | 168     |
| 10.                                            | सूर्योपनिषत्                 | 171     |
|                                                | कठोपनिषत्                    | 174     |
|                                                | मुण्डकोपनिषत्                | 187     |
| 13.                                            | माण्डूक्योपनिषत्             | 196     |
| 14.                                            |                              | 198     |
|                                                | केनोपनिषत्                   | 206     |
|                                                | छान्दोग्योपनिषत्             | 209     |
|                                                | श्वेताश्वतरोपनिषत्           | 294     |
|                                                | कलिसन्तरणोपनिषत्             | 306     |
|                                                | सरस्वतीरहस्योपनिषत्          | 308     |
| 20.                                            | कैवल्योपनिषत्                | 311     |
| 21.                                            | ईशावास्योपनिषत् घनपाठः       | 315     |
| * अघमर्षणसूक्तम् (महानारायणोपनिषत्) पृष्ठम् 37 |                              |         |

#### मन्त्रपृष्पम् विषय: पृष्ठम् गणपति-प्रार्थना घनपाठ: 22. 335 सरस्वती-प्रार्थना घनपाठ: 23. 337 24. गायत्रीमन्त्र: घनपाठ: 338 शिवमन्त्राः घनपाठः 339 26. शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रः घनपाठः 341 27. मृत्युञ्जय महामन्त्र: घनपाठ: 342 28. रुद्रनमस्कारमन्त्रः घनपाठः 343 29. गायत्रीसामगानम 345 30. रथन्तरसामगानम् 345 31. बृहत्सामगानम् 346 32. आरण्यकगानम् 346 33. श्रीरुद्रप्रश्नः (लघुन्यासः) 348 34. श्रीरुद्रप्रश्न: (संहितापाठ:) 352 35. चमकप्रश्नः 360 36. अरुणप्रश्नः 365 37. पुरुषसूक्तम् 398 38. नारायणसूक्तम् 400 39. विष्णुसूक्तम् 402 40. श्रीसृक्तम् 403 407 41. भूसूक्तम् 42. नीळासूक्तम् 408

409

43. दुर्गासुक्तम्

|             | विषय:                         | पृष्ठम् |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 44.         | देवीसूक्तम्                   | 410     |
| <b>4</b> 5. | मेधासूक्तम्                   | 411     |
| 46.         | सरस्वतीसूक्तम्                | 412     |
| 47.         | रात्रीसूक्तम्                 | 416     |
| 48.         | अक्षीभ्यां ते सूक्तम्         | 419     |
| 49.         | अग्रिसूक्तम्                  | 420     |
| 50.         | आयुष्यसूक्तम्                 | 421     |
| 51.         | आ नो भद्राः सूक्तम्           | 422     |
| 52.         | नवग्रहसूक्तम्                 | 423     |
| 53.         | नक्षत्रसूक्तम्                | 426     |
| 54.         | नासदीयसूक्तम्                 | 433     |
| 55.         | पवमानसूक्तम् (पुण्याहवाचनम्)  | 434     |
| 56.         | रोगनिवारणसूक्तम् (अथर्वणवेद:) | <br>436 |
| 57.         | हिरण्यगर्भ:सूक्तम्            | 437     |
| 58.         | सं गच्छध्वं सं वदध्वं         | 438     |
| 59.         | भाग्यसूक्तम्                  | 439     |
| 60.         | दशशान्तय:                     | 440     |
| 61.         | मन्त्रपुष्पम्                 | 446     |
| 62.         | क्षमा प्रार्थना               | 448     |
| 63.         | गायत्रीमन्त्र:                | 449     |

| मन | ग्रप् | ष्प | म् |
|----|-------|-----|----|
|    |       |     |    |

|       | विषय:                        | पृष्ठम् |
|-------|------------------------------|---------|
| देव्य | स्तोत्रम्                    |         |
| 1.    |                              | 452     |
| 2.    |                              | 453     |
| 3.    | गणपतिस्तोत्रम्               | 454     |
| 4.    | गुरुस्तोत्रम्                | 454     |
| 5.    | गुर्वष्टकम्                  | 455     |
| 6.    | सुवर्णमालास्तुतिः            | 457     |
| 7.    | शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्        | 459     |
| 8.    | शिवषडक्षरस्तोत्रम्           | 459     |
| 9.    | शिवाष्टकम्                   | 460     |
| 10.   | द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् | 462     |
| 11.   | द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्मरणम्   | 463     |
| 12.   | वेदसारशिवस्तोत्रम्           | 464     |
| 13.   | शिवजयजयकारध्यानस्तोत्रम्     | 465     |
| 14.   | दारिद्रचदहनशिवस्तोत्रम्      | 466     |
| 15.   | शिवताण्डवस्तोत्रम्           | 468     |
| 16.   | शिवमानसपूजा                  | 470     |
| 17.   | श्री कैलासपति प्रार्थना      | 471     |
| 18.   | श्री उमामहेश्वरस्तोत्रम्     | 472     |
| 19.   | अर्धनारीश्वरस्तोत्रम्        | 473     |
| 20.   | श्री महामत्यञ्जयस्तोत्रम     | 474     |

|             | विषय:                              | पृष्ठम् |
|-------------|------------------------------------|---------|
| 21.         | मृतसञ्जीवनस्तोत्र <b>म्</b>        | 477     |
| 22.         | शिवस्तोत्र <b>म्</b>               | 480     |
| 23.         | निर्वाणषट्कम्                      | 481     |
| 24.         | कालभैरवाष्टकम्                     | 482     |
| 25.         | आदित्यहृदयम्                       | 484     |
| 26.         | नवग्रहदेवता प्रार्थना              | 487     |
| 27.         | श्रीरामचन्द्रस्तव:                 | 488     |
| 28.         | कृष्णाष्टकम्                       | 490     |
| 29.         | जगन्नाथाष्टकम्                     | 492     |
| 30.         | श्रीमदनमोहनाष्टकम्                 | 494     |
| 31.         | श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः              | 495     |
| 32.         | 40 1                               | 497     |
| 33.         | श्रीजगद्धात्रीस्तोत्रम्            | 499     |
| 34.         | मीनाक्षीपञ्चरत्नम्                 | 500     |
| 35.         | मीनाक्षीस्तोत्रम्                  | 502     |
|             | अम्बास्तोत्रम्                     | 503     |
| 37.         | अन्नपूर्णास्तोत्रम्                | 505     |
| 38.         |                                    | 508     |
| 39.         | कनकधारास्तोत्रम् (कनकलक्ष्मीस्तव:) | 514     |
| <b>40</b> . | `                                  | 517     |
| 41          | श्रीसरस्वतीस्तोत्रम                | 518     |

|             | विषय:                              | पृष्ठम् |
|-------------|------------------------------------|---------|
| 42.         | श्रीगङ्गास्तोत्रम्                 | 520     |
| 43.         |                                    | 522     |
| 44.         |                                    | 524     |
| <b>4</b> 5. | श्रीरामकृष्णस्तोत्रम्              | 526     |
| 46.         | श्रीरामकृष्णध्यानस्तोत्रम्         | 527     |
| 47.         | श्रीरामकृष्णप्रणाममन्त्रः          | 527     |
| 48.         | श्रीशारदादेवीध्यानस्तोत्रम्        | 528     |
| <b>49</b> . | श्रीशारदादेवीस्तोत्रम्             | 528     |
| 50.         | श्रीविवेकानन्दध्यानम्              | 530     |
| 51.         | श्रीविवेकानन्दपञ्चकम्              | 530     |
| 52.         | 3 '                                | 531     |
| 53.         | देवीप्रणाम: (सर्व-मङ्गल-माङ्गल्ये) | 532     |
| 54.         | श्रीदुर्गासहस्रनामस्तोत्रम्        | 533     |
| <b>55</b> . | श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्         | 551     |
| 56.         | उपदेशपञ्चकम्                       | 585     |
| 57.         | वेदान्त महावाक्यम्                 | 586     |
| 58.         | षट्पदीस्तोत्रम्                    | 587     |
| 59.         | पातञ्जल-योगसूत्रपाठः               | 588     |
| 60.         | त्रिवेणीस्तोत्रम्                  | 597     |
| 61.         | स्वरूपानुसन्धानम्                  | 598     |
| 62.         | ब्रह्मकृतसरस्वतीस्तोत्रम्          | 599     |
| *           | विषयसची                            | 602     |

## ॥ प्रार्थना ॥

ॐ गुणानौं त्वा गुणपंतिग्ं हवामहे कृविं केवीना-मुंपुमश्रेवस्तमम् । ज्येष्टराजुं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्यत् आ नैः शृण्वन्नूतिभिस्सीद सार्दनम्॥

ॐ हुंस हुंसाय विदाहें परमहुंसाय धीमहि । तन्नों हंसः प्रचोदर्यात्॥

ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये ऽम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः॥

ऋतग् सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गेलेम् । ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमंः ॥ ईशान-स्सर्व-विद्याना-मीश्वर-स्सर्व-भूतानां ब्रह्माऽधिपित-ब्रह्मणोऽधिपिति-ब्रह्मां शिवो में अस्तु सदिशिवोम् ॥

ॐ भू-र्भुब-स्सुवं: ॥ ॐ नमं: श्रम्भवें च मयोभवें च नमं: शंकुरायं च मयस्कुरायं च नमं: शिवायं च शिवतंराय च ॥

ॐ निर्धनपतये नमः । निर्धनपतान्तिकाय नमः । ऊर्ध्वाय नमः । ऊर्ध्व लिङ्गाय नमः । हिरण्याय नमः । हिरण्यलिङ्गाय नमः । सुवर्णाय नमः । सुवर्णलिङ्गाय नमः । दिव्याय नमः । दिव्यलिङ्गाय नमः । भवाय नमः । भवलिङ्गाय नमः । शर्वाय नमः । शर्व लिङ्गाय नमः । शिवाय नमः । शिवलिङ्गाय नमः । ज्वलाय नमः । ज्वललिङ्गाय नमः । आत्माय नमः । आत्मलिङ्गाय नमः । परमाय नमः । परमलिङ्गाय् नमः । एतत्सोमस्यं सूर्यस्य सर्वलिङ्गग् स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् ॥

सुद्योजातं प्रेपद्यामि सुद्योजाताय वै नमो नर्मः । भुवे भेवे नातिंभवे भवस्वमाम् । भवोद्भंवाय नर्मः ॥ वामद्वेवाय नर्मो ज्येष्ठाय नर्म- रश्रेष्ठाय नर्मो रुद्राय नमः कालाय नमः कलंविकरणाय नमो बलंविकरणाय नमो बलाय नमो बलंप्रमथनाय नम्-स्सर्वं-भूतदमनाय नर्मो मनोन्मंनाय नर्मः ॥

अघोरे भ्योऽथ घोरे भ्यो घोरघोरंतरेभ्यः। सर्वे भ्य-स्सर्वशर्वे भ्यो नर्मस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः॥

सर्वो वै रुद्र-स्तरमैं रुद्राय नमों अस्तु । पुरुषो वै रुद्र-स्सन्महो नमो नमेः । विश्वं भूतं भुवेनं चित्रं बंहुधा जातं जायंमानं च यत् । सर्वो ह्येष रुद्र-स्तरमैं रुद्राय नमों अस्तु ॥

कद्रुद्राय् प्रचेतसे मीदुष्टंमाय् तव्यंसे । वो चेम् शन्तंमग्ं हृदे । सर्वो-ह्येष रुद्र-ंस्तस्मै रुद्राय् नमो अस्तु ॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगृन्धिं पुंष्टिवर्धनम् । उर्वा<u>रु</u>किमिं<u>व</u> बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्।

ये तें सहस्रंमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तंवे । तान् युज्ञस्यं मायया सर्वा-नवंयजामहे ॥ मृत्यवे स्वाहां मृत्यवे स्वाहां । ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युंमें पाहि॥ ॐ तत्पुरुंषाय विदाहें महादेवायं धीमहि । तन्नीं रुद्रः प्रचोदयांत्॥

ॐ नमस्ते अस्तु भगवन्विश्वेश्वरायं महादेवायं त्र्यम्बकायं त्रिपुरान्त्रकायं त्रिकाग्निकालायं कालाग्निरुद्रायं नीलकण्ठायं मृत्युञ्जयायं सर्वेश्वरायं सदाशिवायं श्रीमन्महादेवाय् नमः॥

ॐ शं चं में मयश्च में प्रियं चं में उनुकामश्चं में कामश्च में सौमनसश्चं में भूद्रं चं में श्रेयंश्च में वस्यंश्च में यश्च में भगश्च में द्रविणं च में यन्ता चं में धर्ता चं में क्षेमश्च में धृतिश्च में विश्वं च में महंश्च में संविचं में ज्ञात्रं च में सूश्चं में प्रसूश्चं में सीरं च में ल्यश्चं म ऋतं चं में उन्ति च में उप्तस्मं च में उनामयच में जीवातुंश्च में दीर्घायुत्वं चं में उनमित्रं च में उभयं च में सुगं चं में शयंनं च में सूषा चं में सुदिनं च में ॥ सदाशिवोम् ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥

ॐ असतो मा सद्गम्य । तुमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । तस्य प्रकृति -ठीनुस्य यः परस्स मुहेश्वरः ॥ सदाशिवोम् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ हरिं: ॐ तत्सत् ॥ श्रीरामकृष्णार्पणमुस्तु ॥

## १। शान्तिमन्त्राः ॥

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधींतमस्तु मा विंद्विषावहैं ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहुस्पतिः । शं नो विष्णुंरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमंस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं विद्ष्यामि । ऋतं विदिष्यामि । सत्यं विदिष्यामि । तन्मामंवतु । तद्वक्तारंमवतु । अवंतु माम् । अवंतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ २ ॥ ॐ भुद्रं कर्णे'भिः शृणुयामं देवाः । भुद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजंत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्संस्तन्भिः। व्यशेंम देवहिंतं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धश्रंवाः। स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृह्स्पतिंर्दधातु॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥ ३ ॥

ॐ नमो ब्रह्मणे नमों अस्त्वग्नये नमंः पृथिव्यै नम् ओषंधीभ्यः। नमों वांचे नमों वाचस्पतंये नमो विष्णंवे बृह्ते केरोमि ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥ ४॥

ॐ यरुकन्दंसामृष्भो विश्वरंत्पः। छन्दोभ्योऽध्यमृतीय्सम्बभूवं। स मेन्द्रों मेधया स्पृणोतु । अमृतंस्य देवधारंणो भूयासम् । शरीरं मे

11011

विचेषणम् । जिह्ना मे मधुमत्तमा । कर्णीभ्यां भूरिविश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोंऽसि मेधया पिंहितः । श्रुतं में गोपाय ॥

ॐ तच्छं योरावृंणीमहे । गातुं यज्ञायं । गातुं यज्ञपंतये । दैवीं

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥ ५॥

स्वस्तिरंस्तु नः । स्वस्तिर्मानुषेभ्यः । ऊर्ध्वं जिंगातु भेषजम् । शं नी अस्तु द्विपदें । शं चतुंष्पदे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ६ ॥ ॐ नमीं वाचे या चींदिता या चानुंदिता तस्यैं वाचे नमो नमों वाचे नमों वाचस्पतंये नम ऋषिंभ्यो मन्त्रकृद्भची मन्त्रंपतिभ्यो मामामुषंयो मन्त्रकृतों मन्त्रपतंयः परांदुर्मा ऽहमुषींनमन्त्रकृतों मन्त्रपतीन्परादां वैश्वदेवीं वार्चमुद्यासगं शिवामदंस्तां जुष्टां देवेभ्यः शर्म मे चौः शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगंत्। शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्मप्रजापती। भूतं वंदिष्ये भुवंनं वदिष्ये तेजों वदिष्ये यशों वदिष्ये तपों वदिष्ये ब्रह्मं वदिष्ये सत्यं वंदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरंण-मुपस्तृण उपस्तरंणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपुस्तरणमुहं प्रजायै पशूनां भूयासुं प्राणीपानी मृत्योर्मीपातं प्राणांपानौ मा मां हासिष्टुं मधुं मनिष्ये मधुं जनिष्ये मधुं वक्ष्यामि मधुं वदिष्यामि मधुंमतीं देवेभ्यो वाचंमुद्यासग्ं शुश्रूषेण्यां मनुष्ये"भ्यस्तं मां देवा अंवन्तु शोभायै' पितरोऽनुंमदन्तु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ मधुवातां ऋतायते मधुंक्षरिन्ति सिन्धंवः । माध्वींर्न-रस्नुन्त्वोषंधीः । मधु नक्तंमुतोषित् मधुंमृत्पार्थि वृग्ं रजः । मधुबौरस्तु नः पिता । मधुंमात्र्यो वनस्यिति-र्मधुंमाग् अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावी भवन्तु नः ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ८ ॥

ॐ वाङ्मे मनंसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित-माविरावीर्म एधि वेदस्य म आणींस्थः श्रुतं मे मा प्रहांसीर्नेनाधीतेनाहोरात्रान् संदंधाम्यृतं वंदिष्यामि सत्यं वंदिष्यामि तन्मामंवतु तद्वक्तारंमवृत्ववंतु मामवंतु वृक्तार्मवंतु वृक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ९ ॥

ॐ पूर्णमदुः पूर्णमिदुं पूर्णात्पूर्णमुदुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविद्याष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १०॥

ॐ इडां देवहूर्मनुंर्यज्ञनीर्बृह्रस्पतिरुक्थामदानिं शग्ंसिष्द्विश्वें देवाः सूँक्तवाचः पृथिविमातमा मां हिग्ंसीर्मधुं मनिष्ये मधुं जनिष्ये मधुं वक्ष्यामि मधुं वदिष्यामि मधुंमतीं देवेभ्यो वाचंमुद्यासग्-शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मां देवा अवन्तु शोभायैं पितरोऽनुंमदन्तु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ११॥

## ॥ ईशावास्योपनिषत् ॥

| ॐ पूर्णमदुः पूर्णमिदुं पूर्णात्पूर्णमुदुच्यते । पूर्णस्य पूर् | र्गादाय |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| पूर्णुमेवावशिष्यते । ॐ शाुन्तिः शाुन्तिः ॥                    |         |
| ॐ ईशा वास्यंमिदग्ं सर्वं यत्किञ्च जगंत्यां जगंत् ।            |         |
| तेनं त्युक्तेनं भुञ्जीथा मा गृंधः कस्यंस्विद्धनम्             | 11 9 11 |
| कुर्वन्नेवेह कर्मीणि जिजीविषेच्छतग् सर्मौः ।                  |         |
| एवं त्विय नान्यथेतों ऽस्ति न कर्म लिप्यते नरें                | II      |
| असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृंताः।                      |         |
| ताग्ंस्ते प्रेत्याभिगंच्छन्ति ये के चौत्महनो जनौः             | 11 🗦 11 |
| अने जुदेकं मनंसो जवीयो नैनंद्देवा औप्नुवन्यूर्वृमर्षत् ।      |         |
| तद्धावंतोऽन्यानत्ये ति तिष्ठत्तस्मिन्नुपो मात्तरिश्वा दधाति   | 11.8.11 |
| तदेजिति तन्नेजिति तद्दूरे तद्वैन्तिके ।                       |         |
| तदन्तरंस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः                    | 11 4 11 |
| यस्तु सर्वीणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यंति ।                    |         |
| सर्वभूतेषुं चात्मानं ततो न विजुंगुप्सते                       | ॥६॥     |
| यस्मिन्सर्वंणि भूतान्यात्मैवाभूँद्विजानतः ।                   |         |
| तत्र को मोहः कः शोकं एकत्वर्मनुपश्यंतः                        | 11 0 11 |
| <br>स पर्यगाच्छ्क्रमंकायमंत्रणमंरनाविरगं शुद्धमपाँपविद्धमः।   | ì       |

| कुविर्मिनीषी पंरिभूः स्वंयम्भू-यीथातथ्यतोऽर्थान्     |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| व्यंदधाच्छाख्तीभ्यः समांभ्यः                         | $\parallel$ $\leq$ $\parallel$ |
| अन्धं तमुः प्रविंशन्ति येऽविंद्यामुपासंते ।          |                                |
| ततो भूयं इव ते तमो य उं विद्यायांग् रताः             | 11 9 11                        |
| अन्यदेवाहुर्विचयाऽन्यदांहुरविचया ।                   |                                |
| इति' शुश्रुम् धीरांणां ये नस्तिद्विचचिक्षेरे         | ॥१०॥                           |
| बिद्यां चार्विद्यां च यस्तद्वेदोभयंग् सह ।           |                                |
| अविंचया मृत्युं तीर्त्वा विचयाऽमृतंमरनुते            | 11                             |
| अन्धं तमः प्रविंशन्ति येऽसम्भूतिमुपासंते ।           |                                |
| ततो भूयं इव ते तमो य उ सम्भूत्याग् रताः              | ॥ १२,॥                         |
| अन्यदेवाहुः सम्भवाद्न्यदांहुरसम्भवात् ।              |                                |
| इति' शुश्रुम् धीरांणां ये नस्तद्विंचचिक्षरे          | ॥१३॥                           |
| सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयंग् सह ।             | •                              |
| विनाशेनं मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतंमश्नुते      | 11 88 11                       |
| हिर्ण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।            |                                |
| तत्त्वं पूष्त्रपावृणु सत्यधैर्माय दृष्टये            | ॥१५॥                           |
| पूषंन्नेकर्षे यम सूर्यृ प्राजांपत्य व्याँह र्द्शमीन् |                                |
| समूँ हु तेजो यत्ते" रूपं कल्याणतम् तत्ते" पश्यामि ।  |                                |
| योऽसावसौ पुर्रुषः सोऽहमंस्मि                         | ॥ १६ ॥                         |

वायुरिनिलम्मृतमथेदं भरमौन्तग्ं शरीरम् । ॐ ३ क्रतो स्मरं कृतग्ं स्मरं क्रतो स्मरं कृतग्ं स्मरं ॥ १७॥ अग्ने नयं सुपर्थां राये अस्मान् विश्वांनि देव वयुनांनि विद्वान् । युयोध्यस्मर्ज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमंउक्तिं विधेम ॥ १८॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविशाष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥



## ॥ आत्मस्वरूप कथनम् ॥

किं ज्योतिस्तव भानुमानहिन मे रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रिवदीपदर्शनिवधौ किं ज्योतिराख्याहि मे। चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियोदर्शने किं तत्राहमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो॥

-श्री शङ्कराचार्य कृतम्



## ॥ नारायणोपनिषत् ॥

ॐ सह नाववतु। सह नौं भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्व-नावधीतमस्तु मा विद्विषावहैं ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत प्रजाः सृंजेयेति । नारायणात्प्रांणो जायते । मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वंस्य धारिणी । नारायणाद्-ब्रंह्मा जायते । नारायणाद्-रुंद्रो जायते । नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणात्प्रजापतयः प्रंजायन्ते । नारायणाद्द्रादशादित्या रुद्रा वसवस्सर्वाणि च छन्दाग्ंसि । नारायणादेव समृत्यवन्ते । नारायणे प्रवर्तन्ते । नारायणे प्रंलीयन्ते ॥

ओम् । अथ नित्यो नारायणः । ब्रह्मा नारायणः । श्विवश्यं नारायणः । श्विकश्यं नारायणः । द्यावापृथिव्यौ चं नारायणः । कालश्यं नारायणः । द्विशश्यं नारायणः । कुर्ध्वश्चं नारायणः । अधश्चं नारायणः । अन्तुर्बृहिश्यं नारायणः । नारायण एवेंदग् सूर्वम् । यद्भूतं यच् भव्यम् । निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः । न द्वितीयो ऽस्ति कश्चित् । य एवं वेद । स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ॥

ओमित्यंग्रे व्याहरेत् । नम इंति पश्चात् । नारायणायेत्युंपरिष्टात् । ओमित्येकाक्षरम् । नम इति द्वे अक्षरे । नारायणायेति पञ्चाक्षराणि । एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पुदम् । यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पर्दमध्येति । अनपब्रुवस्सर्वमांयुरेति । विन्दते प्रांजापृत्यग् रायस्योषं गौपृत्यम् । ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुते इति । य एवं वेद ॥

प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवंस्वरूपम् । अकार उकार मकार इति । तानेकधा समभरत्तदेतंदोमिति । यमुक्त्वां मुच्यंते योगी जुन्मसंसारबन्धनात् । ॐ नमो नारायणायेति मंन्त्रोपासकः । वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति । तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानुष्ठनम् । तस्मात्तदिदांवन्मात्रम् । ब्रह्मण्यो देवंकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनोम् । सर्वभूतस्थमेकं नारायणम् । कारणरूपमकार परब्रह्मोम् । एतदथर्व शिरोयोऽधीते प्रातरंधीयानो रात्रिकृतं पापं नाश्चयति । सायमंधीयानो दिवसकृतं पापं नाश्चयति । माध्यन्दिनमादित्या-भिमुखोऽधीयानः पञ्चपातकोपपातकात्प्रमुच्यते । सर्व वेद पारायण पुण्यं लुभते । नारायणसायुज्यमंवाप्नोति नारायण सायुज्यमंवाप्नोति। य एवं वेद । इत्युंपुनिषंत् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।



शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् । लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

## ॥ ऐतरेयोपनिषत् ॥

ऋग्वेदः ऐतरेयद्वितीयारण्यकम

## प्रथमोऽध्याय:

प्रथमः खण्डः

ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनों मे वाचि प्रतिष्ठित-माविरावीर्मं एधि वेदस्य म् आणीर्यः श्रुतं मे मा प्रहांसीर्नेनाधीतेनाहोरात्रान् संदेधाम्यृतं वेदिष्यामि सृत्यं वेदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारंमवृत्ववंतु मामवतु वृक्तार्मवतु वृक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ॥ आत्मा वा इदमेक एवाँग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्। स ईक्षत लोकान् सुंजा इति ॥ १॥ स इमां होकानसुजताम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठांऽन्तरिक्षं मरीचयः। पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥ स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालानु संजा इति। सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुद्भृत्यांमूर्च्छ्यत् ॥ ३ ॥ तमभ्यंतपत्तस्याभितप्तस्य मूखं निरंभिद्यत यथाऽण्डम् मूखाद्वाग्वा-चौंऽग्निर्नासिके निरंभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरंभिद्येतामुक्षीभ्यां चक्षुरचक्षुषं आदित्यः कुर्णौ निरंभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशस्त्वङ्-निरंभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरंभिद्यत हृदयान्मनो मनसञ्चन्द्रमा नाभिर्निरंभिद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं निरंभिद्यत शिश्नाद्रेतों रेतंस आपः ॥ ४ ॥

## द्वितीयः खण्डः

ता पुता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन्तमशनाया-पिपासाभ्यामनैववार्जता एनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमंदामेति ॥ १ ॥ ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमंलमिति । ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमंल-मिति ॥ २ ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वार्व सुकृतं । ता अब्रवीद्यथायतनं प्रविशतेति ॥ ३॥ अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्बायुः प्राणो भूत्वा नासिकं प्राविशदादित्यश्चक्ष्मर्भूत्वा ऽक्षिणीं प्राविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णीं प्राविशन्त्रोषधिवनस्पतयो लोमाँनि भूत्वा त्वचैं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयैं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिशैंन प्राविशन्॥ ४ ॥तमशनायापिपासे अब्रुतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति। ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभंजाम्येतासु भागिन्यौ कंरोमीति। तरमाद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवारयाम-शनाया पिपाँसे भवतः ॥ ५ ॥

## तृतीयः खण्डः

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्तमेभ्यः सृंजा इति ॥ १॥ सोऽपोऽभ्यं-तपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिं-रजायत । या वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै तत् ॥ २॥ तदेनत्सृष्टं पराङ्त्यजिघांसत्तद्वाचा ऽजिघृक्षत्तन्नाशक्नोद्वाचा ग्रंहीतुं स यद्भैनद्वाचाऽग्रहैष्यद्भिव्याहृत्य हैवान्नंमत्रप्स्यत् ॥ ३ ॥ तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तुनाशक्नोत्प्राणेन ग्रंहीतुं स यद्भैनत्प्राणेनाग्रं हैष्यद भिप्राण्य हैवार्त्रमत्रप्स्यत् ॥ ४ ॥ तच्चक्षुषा ऽजिघृक्षत्तन्नाशक्नोचुक्षुषा ग्रंहीतुं स यद्भैनचुक्षुषाऽग्रंहैष्यद्दृष्ट्वा हैवान्नंमत्रुप्स्यत्।। ५।। तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रंहीतुं स यद्धैनुच्छ्रोत्रेणाग्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रुप्स्यत् ॥ ६ ॥ तत्त्वचा ऽजिघृक्षत्तनाशक्नोत्त्वचा ग्रंहीतुं स यद्भैनत्त्वचाऽग्रहैष्यत् स्पृष्ट्वा हैवान्नंमत्रप्स्यत् ॥७॥तन्मनसाऽजिघृऽक्षत्तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रंहीतुं स यद्भैनन्मनसाऽग्रहैष्यदृध्यात्वा हैवान्नंमत्रप्स्यत् ॥८॥तच्छिश्नेना जिघृक्षत्तन्नाशक्नोच्छिश्नेन ग्रंहीतुं स यद्भैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्विसृज्य हैवार्त्रमत्रप्त्यत् ॥ ९ ॥ तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत्सैषोऽत्रस्य ग्रहो यद्वायुरनायुर्वा एष यद्वायुः ॥ १० ॥ स ईक्षत कथं न्विदं मदते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्लेन विसृष्टमथ को उहिम्ति ॥ ११॥ स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रांपचत । सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनन्तस्य त्रय आवसथास्त्रयंः स्वप्ना अयमावसथो ऽयमावसथोऽयमावसंथ इति ॥ १२ ॥ स जातो भूतान्यभिव्यैरव्यत् किमिहान्यं वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदम-

दर्शमिती ३ ॥ १३ ॥ तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इंत्याचुक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इवं हि देवाः ॥ १४ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः

ॐ पुरुषे ह वा अयमादितो गंभी भवति यदेतद्रेत स्तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवाऽऽत्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ तत् स्निया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा तस्मादेनां न हिनस्ति साऽस्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति ॥ २ ॥ सा भावयित्री भावियतव्यां भवित तं स्त्री गर्भेंबिभिर्ति सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावय-त्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रति'धीयतेऽथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुर्नर्जीयते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ तदंक्तमृषिणा-गर्भे नु सन्नन्वे षामवेदमहं देवानां जिनंमानि विश्वा। शतं मा पुर आयंसीररक्षन्नधंः क्येनो जवसा निरंदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवंमुवाच ॥ ५॥ स एवं विद्वानस्मा-च्छरीरभेदादुर्ध्व उत्क्रम्या-मुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा ऽमृतः समभवंत्समभवत् ॥ ६ ॥

## तृतीयोऽध्यायः

#### प्रथम: खण्ड:

ॐ कोऽयमात्मेति वयमुपारमहे कतरः स आत्मा येन वाँ परयति येन वा शुणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वौ स्वादुचास्वादु च विजानाति ॥ १ ॥ यदेतद्भृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्घृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वंश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानिं भवन्ति ॥ २ ॥ एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने त्री लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३॥ स एतेन प्रज्ञेनाऽऽत्मनाऽस्माल्लोका - दुत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतः समभवंत् समभवदित्योम् ॥ ४॥ ॐ वाङ्मे मनंसि प्रतिष्ठिता मनों मे वाचि प्रतिष्ठित-माविरावीर्म एधि वेदस्य मु आणींस्थः श्रुतं मे मा प्रहांसीर्नेनगुधीतेनाहोसुत्रान् संदेधाम्यृतं वंदिष्यामि सत्यं वंदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारंमवत्ववंतु मामवंतु वृक्तार्मवंतु वृक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ तैत्तिरीयोपनिषत् ॥ प्रथमा शीक्षावली

ॐ शं नों मित्र-श्शं वरुणः। शं नों भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृह्स्पितिः। शं नो विष्णुं-रुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं विदिष्यामि। ऋतं विदिष्यामि। सृत्यं विदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवेतु माम्। अवंतु वृक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॥ १॥

## शिक्षाशास्त्रार्थस<del>ङ्</del>हः

शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्ण्-स्स्वरः । मात्रा बलम् । साम सन्तानः । इत्युक्त-३शीक्षाध्यायः ॥ २ ॥

## संहितोपासनम्

सह नौ यशः । सह नौ ब्रंह्मवर्चसम् । अथातस्सग्हिताया उपनिषदं व्यांख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधि-ज्यौतिष-मधिविद्य-मधिप्रज-मध्यात्मम् । ता महासग्हिता इंत्याचक्षते । अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौ रुत्तररूपम् । आकांश-स्सन्धिः ॥ ३ ॥

वायुं-स्सन्धानम् । इत्यंधिलोकम् । अथांधिज्यौतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तंररूपम् । आपस्यन्धिः । वैद्युतंस्सन्धानम् । इत्यंधिज्यौतिषम् । अथांधिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् ॥ ४ ॥ अन्तेवास्युत्तंररूपम् । विद्या सन्धिः । प्रवचनग्ं सन्धानम् । इत्यंधिविद्यम् । अथाधिप्रजम् । माता पूँ्रविरूपम् । पितोत्तंररूपम् । प्रजासन्धिः । प्रजननग्ंं सन्धानम् । इत्यधिप्रजम् ॥ ५ ॥

अथाध्यात्मम् । अधराहनुः पूर्वरूपम् । उत्तराहनुरुत्तररूपम् । वाक्सन्धिः । जिह्वांसन्धानम् । इत्यध्यात्मम् । इतीमामहासुगृहिताः । य एवमेता महासगृहिता व्याख्याता वेद । सन्धीयते प्रजया पुशुभिः । ब्रह्मवर्चसेनानाचेन सुवर्ग्यणं लोकेन ॥ ६ ॥

## मेघादि-सिद्धचर्या आवहन्तीहोम-मन्त्राः

यञ्छन्दंसा-मृष्भो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृताथ्संब्भूतं । स मेन्द्रों मेधया स्पृणोतु । अमृतंस्य देवधारंणो भूयासम् । शरींरं मे विचेषणम् । जिह्ना मे मधुमत्तमा । कर्णोभ्यां भूरिविश्रुंवम् । ब्रह्मणः कोशोंसि मेधया पिंहितः । श्रुतं में गोपाय । आवहंन्ती वितन्वाना ॥ ७ ॥

कुर्वाणा चीरं-मात्मनः । वासाग्सि मम् गावश्च । अञ्चपाने चं सर्वदा । ततो मे श्रिय-मावह । लोमशां पशुभिस्सह स्वाहां । आमायन्तु ब्रह्मचारिणस्स्वाहां । विमांऽऽयन्तु ब्रह्मचारिणस्स्वाहां । प्रमांऽऽयन्तु ब्रह्मचारिणस्स्वाहां । दमांयन्तु ब्रह्मचारिणस्स्वाहां । शर्मायन्तु ब्रह्मचारिणस्स्वाहां ॥ ८॥

यशो जर्ने ऽसानि स्वाहाँ । श्रेयान् वस्यंसोऽसानि स्वाहाँ । तं त्वां भगु प्रविंशानि स्वाहाँ । स मां भगु प्रविंशु स्वाहाँ । तस्मिन्ँ सुहस्रंशाखे । निभंगुऽहं त्वियं मृजे स्वाहाँ । यथाऽऽपुः प्रवंताऽऽयन्ति । यथा मासा अहर्जुरम् । एवं मां ब्रेह्मचारिणः । धात्-रायन्तु सुर्वत्-स्स्वाहाँ । प्रतिवेशोऽऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व ॥ ९॥

## व्याहृत्युपासनम्

भू-र्भुव-स्सुव-रिति वा पुता-स्तिस्रो व्याहृतयः। तासांमुहस्मै तां चंतुर्थीम् । माहांचमस्यः प्रवेदयते । मह् इति । तद्वहां । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुव-रित्यसौ लोकः ॥१०॥

मह् इत्यांदित्यः । आदित्येन् वाव सर्वे -लोका महीयन्ते । भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुव-रित्यांदित्यः । मह् इति चन्द्रमाः । चन्द्रमंसा वाव सर्वाणि ज्योतीग्षि महीयन्ते । भू-रिति वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुव-रिति यजूग्षि ॥ ११ ॥

मह् इति ब्रह्मं । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यंपानः । सुव-रितिं व्यानः । मह् इत्यन्नम् । अर्नेन् वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा प्ताश्चतंस्रश्चतुर्धा । चर्तस्रश्चतस्रो व्याहंतयः । ता यो वेदं । स वेद् ब्रह्मं । सर्वे उस्मैदेवा बलिमावंहन्ति ॥ १२ ॥

## मनोमयत्वादि-गुणक-ब्रह्मोपासनया स्वाराज्य-सिद्धिः

स य पुषो"ऽन्त-र्हृंदय आकाृशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृंतो हिरुण्मयः । अन्तंरेणु तालुंके । य पुषस्तनं इवावलम्बंते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्युपोह्यं शीर्षकपाले । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भूव इति वायौ ॥ १३ ॥

सुवरित्यांदित्ये । मह इति ब्रह्मंणि । आप्नोति स्वारांज्यम । आप्नोति मनंसस्यतिम् । वाक्पंतिश्वक्षुंष्पतिः । श्रोत्रंपति-र्विज्ञानंपतिः । एतत्ततौ भवति । आकाशशंरीरं ब्रह्मं । सत्यात्मं प्राणारांमं मनं आनन्दम् । शान्तिंसमृद्ध-ममृतम् । इतिं प्राचीन योग्योपास्व ॥ १४ ॥

### पृथिव्याबुपाधिक-पञ्च-ब्रह्मोपासनम्

पृथिव्यंन्तरिक्षं द्यौ-र्दिशों ऽवान्तरदिशाः । अग्निर्वायुरादित्य-श्वन्द्रमा नक्षेत्राणि । आप ओषंधयो वनस्पतंय आकाश आत्मा । इत्यंधिभूतम् । अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोंऽपान उंदानस्संमानः । चक्षुरश्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्ममाग्ंसग्ग् स्नावाऽस्थिं मज्जा । एत-दंधिविधाय ऋषि-रवींचत् । पाङ्क्तं वा इदग्ं सर्वम् । पाङ्क्तेंनैव पाङ्क्तर्गं स्प्रणोतीतिं ॥ १५ ॥

### प्रणवोपासनम्

ओ-मिति ब्रह्मं । ओमितीदग्ं सर्वम्ं । ओमित्येत-दंनुकृति हस्म वा अप्योश्रांवयेत्याश्रांवयन्ति । ओ-मिति सामांनि गायन्ति । ओग्ं शो-मितिं शस्त्राणिं शग्ंसन्ति । ओमित्यंध्वर्युः प्रंतिगरं प्रतिंगुणाति । ओ-मिति ब्रह्मा प्रसौंति । ओ-मित्यंग्निहोत्र-मनुंजानाति । ओमितिं ब्राह्मणः प्रंवक्ष्यन्नांह ब्रह्मोपाँप्नवानीतिं । ब्रह्मैवोपाँप्नोति ॥ १६ ॥

#### स्वाध्याय-प्रशंसा

ऋतं च स्वाध्यायप्रवंचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवंचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवंचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवंचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवंचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवंचने च । सत्यमिति सत्यवचां राथी तरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टः । स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाकों मौद्वत्यः । तद्धि तपं-स्तद्धि तपः ॥ १७॥

#### ब्रह्मज्ञान-प्रकाशक-मन्त्रः

अहं वृक्षस्य रेरिंवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरे-रिंव । ऊर्ध्वपंवित्रो वाजिनीव स्वमृतं-मस्मि । द्रविणग् सर्वर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिराङ्कोर्वेदानुवचनम् ॥१८॥

### शिष्यानुशासनम्

वेदमन् च्याचार्योऽन्तेवासिन-मंनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यंवच्छेत्सीः । सत्यान प्रमंदितव्यम् । धर्मान प्रमंदितव्यम् । कुशलान प्रमंदितव्यम् । भूत्ये न प्रमंदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमंदितव्यम् ॥ १९ ॥

देवितृकार्याभ्यां न प्रमंदितव्यम् । मातृंदेवो भव । पितृंदेवो

भव । आचार्यं देवो भव । अतिथिंदेवो भव । यान्यनवद्यानिं कर्माणि । तानि सेविंतव्यानि । नो ईतराणि । यान्यस्माकग्ं सुचेरितानि । तानि त्वयोंपास्यानि ॥ २०॥

नो इंतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयाग्ंसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसने न प्रश्वंसितृव्यम् । श्रद्धंया देयम् । अश्रद्धंयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । हिंया देयम् । भिया देयम् । संविंदा देयम् । अथयदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ॥ २१ ॥ ये तत्र ब्राह्मणां-स्सम्मर्शिनः । युक्तां आयुक्ताः । अल्क्षां धर्म-कामारस्युः । यथा ते तत्रं वर्तेयन् । तथा तत्रं वर्तेथाः । अथाभ्यांख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणां-स्सम्मर्शिनः । युक्तां आयुक्ताः । अल्क्षां धर्म-कामारस्युः । यथा ते तेषुं वर्तेरन् । तथा तेषुं वर्तेरन् । तथा तेषुं वर्तेथाः । एषं आदेशः । एष उपदेशः । एषा वैदोपनिषत् ।

## एतदंनुशासनम् । एवमुपांसितव्यम् । एवमुचैतंदुपास्यम् ॥ २२ ॥ उत्तरशान्तिपाठः

शं नों मित्र-दशं वरुणः । शं नों भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृह्स्पतिः । शं नो विष्णुं-रुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्व-मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावांदिषम् । ऋतमंवादिषम् । सत्यमंवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारंमावीत् । आवीन्माम् । आवींद्वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

### द्वितीया ब्रह्मानन्दवल्ली

ॐ सह नां-ववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विना-वधीत-मस्तु मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥

#### उपनिषत्सारसंग्रहः

ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाऽभ्युंक्ता । सृत्यं ज्ञानमंनन्तं ब्रह्मं । यो वेद् निर्हितं गुहायां पर्मे व्योमन् । सोऽङ्गुते सर्वान् कामान्सह । ब्रह्मणा विपश्चितेतिं । तस्माद्वा एतस्मादात्मनं आकाशस्संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायो-रृष्तिः । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । पृथिव्या ओषंधयः । ओषंधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदं-मेव् शिरः । अयं दक्षिणः पृक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्य्येष श्लोको भ्वति ॥ १॥

### पञ्चकोशविवरणम्

अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायंन्ते । याः काश्चं पृथिवीग्श्विताः । अथो अन्ने नैव जीवन्ति । अथैन्-दिपयन्त्यन्ततः । अन्नग्ं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मौत्सर्वीष्धमुंच्यते । सर्वं वै तेऽन्नंमाप्नुवन्ति । येऽन्नं ब्रह्मोपासंते । अन्नग्ं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मौत् सर्वीष्धमुंच्यते । अन्नाब्रुतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽति चं भूतानि । तस्मादनं तदुच्यंत इति । तस्माद्वा एतस्मा-दन्नंस्समयात् । अन्योऽन्तर आत्मां प्राण्मयः । तेनैंष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध पुव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्राणं एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पुक्षः । अपान उत्तरः पुक्षः । आकांश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोंको भुवति ॥ २ ॥

प्राणं देवा अनुप्राणंन्ति । मनुष्याः प्रावंश्च ये । प्राणो हि भूताना-मायुः । तस्मा-त्सर्वायुषमुंच्यते । सर्व-मेव त आयुं-र्यन्ति । ये प्राणं ब्रह्मोपासंते । प्राणो हि भूताना-मायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । यंः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मां मनोमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भुवति ॥ ३॥

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न बिभेति कदांचनेति । तस्यैष एव शारीर आतमा । यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविंध एव । तस्य पुरुषविंधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रंद्वैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पृक्षः । सत्यमुत्तरः पृक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्ययेष श्लोंको भवति ॥ ४ ॥

विज्ञानं यज्ञं तंनुते । कर्मीणि तनुतेऽपिं च । विज्ञानं देवास्सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपांसते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदं । तस्माचेत्र प्रमाद्यंति । शरीरें पाप्मंनो हित्वा । सर्वान् कामान् समर्शुत इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा । यं: पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञान-मयात । अन्योऽन्तर आत्मोऽऽनन्दमयः। तेनैष पूर्णः। स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियं-मेव शिरः। मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनंन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोंको भवति ॥ ५॥ असंनेव सं भवति । असद्-ब्रह्मेति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेतिं चेद्वेद । सन्त-मेनं ततो विंदु-रिति । तस्यैष एव शारींर आत्मा । र्यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वा-नमुं लोकं प्रेत्यं । कश्चन गंच्छती ३। आहों विद्वा-नुमुं लोकं प्रेत्यं। कश्चित्समंश्नुता ३ उ । सो ऽकामयत । बहुस्यां प्रजीयेयेति । स तपी ऽतप्यत । स तप-स्तप्त्वा । इदग्-सर्व-मसृजत । यदिदं किञ्चं । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविंशत् । तदंनुप्रविश्यं । सच्च त्यचांभवत् । निरुक्तं चानिंरुक्तं च । निलयंनं चानिंलयनं च । विज्ञानं चाविंज्ञानं च । सत्यं चानृतं च संत्य-मभवत् । यदिंदं किंच । तत्सत्य-मिंत्याचक्षते । तदप्येष श्लोंको भवति ॥६॥

#### अभयप्रतिष्ठा

असुद्वा इद-मग्रं आसीत् । ततो वै सदंजायत । तदात्मानग्ग्

स्वयं-मकुरुत । तस्मा-त्तत्सुकृतमुच्यंत इति । यद्वै तत्सुकृतम् । रंसो वै सः । रसग् ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनेन्दी भुवति । को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् । यदेष आकाश आनेन्दो न स्यात् । एष ह्येवानंन्दयाति । यदा ह्येविष् एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते ऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गंतो भुवति । यदा ह्येविष् एतस्मिन्नदर-मन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भुवति । तत्त्वेव भयं विदुषोऽमंन्वानुस्य । तद्दप्येष श्लोको भुवति ॥ ७॥

#### ब्रह्मानन्दमीमांसा

भीषाऽस्मा-द्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादग्नि-श्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावित पश्चम इति । सैषाऽऽनन्दस्य मीमाग्सा भवति । युवा स्यात्साधुयुंवाऽध्यायकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो बल्छिः । तस्ययं पृथिवी सर्वा वित्तस्यं पूर्णा स्यात् । स एको मानुषं आनुन्दः । ते ये शतं मानुषां आनुन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणां-मानुन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहत्तस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणां-मानुन्दः । स एको देवगन्धर्वाणां-मानुन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहत्तस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणां-मानुन्दः । स एकः पितृणां चिरलोक-लोकानांमानुन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहत्तस्य । ते ये शतं पितृणां चिरलोक लोकानां-मानुन्दः । स एकः आजानजानां देवानां-मानुन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहत्तस्य । ते ये शतं पितृणां चिरलोक लोकानां । स एकः कर्मदेवानां देवानां-मानुन्दः । स एकः कर्मदेवानां देवानां-

मानन्दः । ये कर्मणा देवानंपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामंहतस्य । ते ये शतं कर्मदेवानां देवानांमानन्दाः । स एको देवानां मानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकार्महतस्य । ते ये शतंदेवानां-मानन्दाः । स एक इन्द्रंस्यानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामंहतस्य। ते ये शतमिन्द्रंस्यानन्दाः। स एको बृहस्पतें -रानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकार्महतस्य । ते ये शतं बृहस्पतें-रानन्दाः । स एकः प्रजापतें-रानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामंहतस्य । ते ये शतं प्रजापतें-रानन्दाः । स एको ब्रह्मणं आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामंहतस्य । स यश्चांयं पुरुषे । यश्वासांवादित्ये । स एकंः । स यं एवंवित् । अस्माल्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमय-मात्मान-मुपंसंक्रामति । एतं प्राणमय मात्मान-मूपंसंक्रामति । एतं मनोमय-मात्मान-मूपंसंक्रामति । एतं विज्ञानमय-मात्मान-मुपंसंक्रामति । एतमानन्द-मय-मात्मान-मुपंसंक्रामति । तदप्येष श्लोंको भवति ॥ ८॥

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्रांप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न बिभेति कुर्तश्चनेति । एतग्ं ह वा वं न तपति । किमहग्ं साधुं नाकरवम् । किमहं पाप-मकर्रव-मिति । स य एवं विद्वा-नेते आत्मानग्ग् स्युणुते । उभे ह्येवैषु एते आत्मानग्ग् स्युणुते । य एवं वेदं । इत्युपनिषंत् ॥ ९॥

ॐ सह नां-ववतु .....ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

### तृतीया भृगुवल्ली

ॐ सह नी-ववतु । सह नीं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजुस्विना-वधीत-मस्तु मा विद्विषावहैं ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### ब्रह्मजिज्ञासा

भृगु-र्वे बांरुणिः । वर्रणं पितंर्-मुपंससार । अधीं हि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा पुतत् प्रोवाच । अत्रं प्राणं चक्षुक्श्रोत्रं मनो वाच-मिति । तग् होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयंन्त्यभिसंविद्यान्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्वह्मेति । स तपोंऽतप्यत । स तपं-स्तुप्त्वा ॥ १ ॥

### पञ्चकोशान्तःस्थित-ब्रह्मनिरूपणम्

अन्नं ब्रह्मेति व्यंजानात् । अन्नाद्धचैन खल्विमानि भूतानि जायंन्ते । अन्ने न जातानि जीवंन्ति । अन्नं प्रयंन्त्यभिसंविं शन्तीति । तद्विज्ञायं । पुनं-रेव वर्षणं पितंर्-मुपंससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तग् होवाच । तपंसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोंऽतप्यत । स तपं-स्तप्त्वा ॥ २ ॥

प्राणो ब्रह्मेति व्यंजानात् । प्राणा-द्वर्थेव खल्विमानि भूतानि जायंन्ते । प्राणेन जातानि जीवंन्ति । प्राणं प्रयंन्त्यभिसंविं शन्तीतिं । तद्विज्ञायं । पुनं-रेव वर्षणुं पितंर्-मुपंससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेतिं । तग्ं होंवाच । तपंसा ब्रह्म विजिंज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेतिं । स तपोंऽतप्यत । स तपं-स्तुप्त्वा ॥ ३ ॥

मनो ब्रह्मेति व्यंजानात । मनंसो ह्येंव खल्विमानि भूतांनि जायन्ते । मनंसा जातांनि जीवंन्ति । मनः प्रयंन्त्यभिसंविंशन्तीतिं । तिद्वज्ञायं । पूर्न-रेव वरुणं पितंर-मूपंससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति'। तगं हो'वाच । तपंसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति'। स तपोंऽतप्यत । स तपं-स्तप्त्वा ॥ ४ ॥

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यंजानात् । विज्ञाना-द्वर्येव खल्विमानि भूतांनि जायंन्ते । विज्ञानेन जातांनि जीवंन्ति । विज्ञानं प्रयंन्त्यभि-संविदान्तीति । तद्विज्ञायं । पुनं-रेव वरुणं पितंर-मुपंससार । अधीं हि भगवो ब्रह्मेतिं । तग्ं हों वाच । तपंसा ब्रह्म विजिंज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति' । स तपोंऽतप्यत । स तपं-स्तप्त्वा ॥ ५ ॥

आनन्दो ब्रह्मेति व्यंजानात् । आनन्दाद्धर्येव खल्विमानि भूतांनि जायंन्ते । आनन्देन जातांनि जीवंन्ति । आनन्दं प्रयंन्त्यभि-संविंशन्तीति । सैषा भौगीवी वारुणी विद्या । परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता। य एवं वेद प्रतितिष्ठति। अर्जवानन्नादो भवति। महान् भंवति प्रजयां पशुभिं-ब्रिह्मवर्चसेनं । महान् कीर्त्या ॥ ६॥

### अनब्रह्मोपासनम्

अन्नं न निंन्द्यात् । तद्वतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिंष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेत-दन्न-मने प्रतिष्ठितम् । स य एत-दन्न-मने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नंवा-नन्नादो भंवति । महान् भंवति प्रजयां पशुभिं- र्ब्रह्मवर्चुसेनं । महान् कीर्त्या ॥ ७ ॥

अन्नं न परिंचक्षीत । तद्वृतम् । आपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेत-दन्न-मन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एत-दन्न-मन्ने प्रतिष्ठितं वेद् प्रतितिष्ठति । अन्नेवा-नन्नादो भवति । महान् भवति प्रजयां पुशुभिं-ब्रह्मवर्चसेनं । महान् कीर्त्या ॥ ८ ॥

अन्नं बृहु कुंर्वीत । तद्भृतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशो ऽन्नादः । पृथिव्यामांकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेत-दन्न-मन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एत-दन्न-मन्ने प्रतिष्ठितं वेद् प्रतितिष्ठति । अन्नंवा-नन्नादो भवति । महान् भवति प्रजयां पृशुभिं-ब्रह्मवर्चसेनं । महान् कीर्त्या ॥ ९ ॥

### सदाचारप्रदर्शनम् । ब्रह्मानन्दानुभवः

न कंचन वसतौ प्रत्यांचक्षीत । तद्वृतम् । तस्माद्यया कया च विधया बह्वंत्रं प्राप्नुयात् । अराध्यस्मा अन्नमिंत्याच्क्षते । एतद्वै मुखतोंऽन्नग्ं राद्धम् । मुखतोऽस्मा अन्नग्ं राध्यते । एतद्वै मध्यतोंऽन्नग्ं राद्धम् । मध्यतोऽस्मा अन्नग्ं राध्यते । एतद्वा अन्ततोंऽन्नग्ं राद्धम् । अन्ततोऽस्मा अन्नग्ं राध्यते । य एवं वेद । क्षेम इंति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्में ति हुस्तयोः । गति-रिति पादयोः । विमुक्ति-रिति पायौ । इति मानुषीं-स्समाङ्गाः । अथ दैवीः । तृप्ति-रिति वृष्टौ । बल-मिति

विद्युति । यश इंति पशुषु । ज्योतिरिति नंक्षत्रेषु । प्रजाति-रमृत-मानन्द इंत्युपस्थे । सर्व-मिंत्याकाशे । तत् प्रतिष्ठेत्युंपासीत । प्रतिष्ठांवान् भवति । तन्मह इत्युंपासीत । मंहान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्ते ऽस्मै कामाः । तद्वह्येत्युंपासीत । ब्रह्मंवान् भवति । तद्वह्मणः परिमर इत्युंपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तं-स्सपत्नाः । परि येऽप्रियां भ्रातृच्याः । स यश्चायं पुरुषे । यश्चासां-वादित्ये । स एकंः । स यं एवंवित् । अस्माल्लोकात् प्रेत्य । एत-मन्नमय-मात्मान-मुपंसंक्रम्य । एतं प्राणमय-मात्मान-मुपंसंक्रम्य । एतं मनोमय-मात्मान-मुपंसंक्रम्य । एतं विज्ञानमय-मात्मान-मुपंसंक्रम्य । एतमानन्दमय-मात्मान-मुपंसंक्रम्य । इमान् लोकान् कामान्नी काम-रूप्येनुसंचरन् । एतत्साम गायनास्ते । हा ३ वु हा ३ वु हा ३ वुं । अहमन्न-महमन्न-महमन्नम् । अहमन्नादो २ ऽहमन्नादो २ ऽहमन्नादः। अहग्ग् श्लोककृ-दहग्ग् श्लोककृ-दहग्ग् श्लोककृत्। अहमस्मि प्रथमजा ऋता ३ स्य । पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना ३ भाइ । योमा ददाति स इदेव मा ३ वाः । अह-मन्नमन्न-मदन्तमा ३ बि । अहं विश्वं भुवंन-मभ्यंभवाम् । सुवर्न ज्योतीः । य एवं वेदं । इत्युपनिषंत् ॥ १० ॥

ॐ सह नां-ववतु ......ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# महानारायणोपनिषत्

चतुर्यः प्रश्नः

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यौं करवावहै । तेुजुस्विनावधींतमस्तु मा विद्विषावहैं ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### अम्भस्यपारे

[1]

अम्भरय पारे भुवंनस्य मध्ये नाकंस्य पृष्ठे मंहुतो महींयान्।
शुक्रेण ज्योतीगृषि समनुप्रविष्टः प्रजापंतिश्वरति गर्भे अन्तः।
यस्मिन्निदग् सं च विचैति सर्वं यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः।
तदेव भूतं तदु भव्यंमा इदं तद्क्षरे पर्मे व्योमन्। येनांवृतं खं च
दिवं महींच येनांदित्यस्तपंति तेजंसा भ्राजंसाच। यमन्त-स्संमुद्रे
कवयो वर्यन्ति यद्क्षरे पर्मे प्रजाः। यतः प्रसूता जगतः प्रसूती
तोयेन जीवान् व्यचंसर्ज् भूम्यांम्। यदोषंधीभिः पुरुषांन् पश्गृश्च
विवेश भूतानि चराचराणि । अतः परं नान्यदणींयसग् हि
परांत्परं यन्महंतो महान्तम् । यदेक-मृव्यक्त-मनंन्तरूपं विश्वं
पुराणं तमंसः परंस्तात् ॥

तदेवर्तं तदुं सृत्यमांहु-स्तदेव ब्रह्मं पर्मं केवीनाम् । इष्टापूर्तं बंहुधा जातं जायंमानं विश्वं बिंभर्ति भुवंनस्य नाभिः। तदेवाग्निस्तद्वायु-स्तत्सूर्यस्तदुं चन्द्रमाः। तदेव शुक्रमुमृतं तद्वह्य तदाप-स्स प्रजापंतिः । सर्वे - निमेषा जिह्नरे विद्युतः पुरुषादि । कुला मुंहूर्ताः काष्ठांश्वाहोरात्राश्चं सर्वराः । अर्धमासा मासां ऋतवं -स्संवतस्यश्चं कल्पन्ताम् । स आपः प्रदुषे उभे इमे अन्तरिक्ष-मंथो सुवंः । नैनंमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजयभत् । न तस्ये शे कश्चन तस्यं नाम महद्यराः ॥

न संदृशें तिष्ठति रूपं-मस्य न चक्षुंषा पश्यति कश्चनैनम् । हृदा मनीषा मनसाभिक्कृप्तो य एनं विदुर्मृतास्ते भवन्ति । अद्भय-स्सम्भूतो हिरण्यग्भं इत्यष्टौ । एष हि देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वोहि जात-स्स उ गर्भे अन्तः । सिवजायमान-स्सजनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखां स्तिष्ठति विश्वतोमुखः । विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतंस्यात् । सं बाहुभ्यां नमंति संपत्ते नैव्धवांपृथिवी जनयन् देव एकः । वेन-स्तत्पश्य-न्विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवत्येकंनीळम् । यस्मिन्निदग्ं सं च विचैकग्ं स ओतः प्रोतंश्व विभुः प्रजासुं । प्रतद्वोचे अमृतं नु विद्वान् गन्धवीं नाम् निहित् गुहांसु ॥

त्रीणि पदा निहिंता गुहांसु यस्तद्वेदं सिवतुः पितासंत् । स नो बन्धुं-र्जनिता स विंधाता धार्मानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्रं देवा अमृतंमानशाना-स्तृतीये धार्मान्यभ्यैरंयन्त । परिद्यावांपृथिवी यन्ति सुद्यः परिं लोकान् परि दिशः परि सुवंः । ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदंपश्यत्तदंभवत् प्रजासुं । प्रित्यं लोकान् प्रित्यं भूतानिं प्रित्यं सर्वौः प्रदिशो दिशंश्व । प्रजापंतिः प्रथमजा ऋतंस्यात्मनाऽऽत्मानम्भि-संबंभूव । सदंसस्यतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनिं मेधामयासिषम् । उद्दीप्यस्व जातवेदो ऽप्घनिल्र्ऋतिं मर्म ॥

पुशूग्श्च मह्ममार्वह जीवेनं च दिशोंदिश । मानों हिग्ंसीज्ञातवेदो गामश्चं पुरुषं जर्गत् । अबि'भ्रदग्न आगंहि श्रिया मा परिंपातय ॥

#### गायत्रीमन्त्राः

पुरुंषस्य विद्य सहस्राक्षस्यं महादेवस्यं धीमहि । तन्नों रुद्रः प्रचोदयात् । तत्पुरुंषाय विदाहें महादेवायं धीमहि । तन्नों रुद्रः प्रचोदयात् । तत्पुरुंषाय विदाहें वक्रतुण्डायं धीमहि । तन्नों दन्तिः प्रचोदयात् । तत्पुरुंषाय विदाहें चक्रतुण्डायं धीमहि । तन्नों नन्दिः प्रचोदयात् । तत्पुरुंषाय विदाहें चक्रतुण्डायं धीमहि । तन्नों नन्दिः प्रचोदयात् । तत्पुरुंषाय विदाहें महासेनायं धीमहि । तन्नों गरुडः प्रचोदयात् । वेदात्मनायं विदाहें सुवर्णपक्षायं धीमहि । तन्नों गरुडः प्रचोदयात् । वेदात्मनायं विदाहें हिरण्यग्भायं धीमहि । तन्नों बिष्णुः प्रचोदयात् । नारायणायं विदाहें वासुदेवायं धीमहि । तन्नों विष्णुः प्रचोदयात् । वज्रनुखायं विदाहें तीक्ष्णदुग्ग्ष्ट्रायं धीमहि । तन्नों नारिसग्हः प्रचोदयात् ॥

भास्करायं विद्याहे महद्युतिकरायं धीमहि । तन्नों आदित्यः प्रचोदयात् । वैश्वानरायं विद्याहे ठाठीठायं धीमहि । तन्नों अग्निः प्रचोदयात् । कात्यायनायं विद्याहे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नों दुर्गिः प्रचोदयात् ॥

### दूर्वास्क्तम्

सहस्रपरंमा देवी शतमूंला शताङ्करा । सर्वम्ं हरतुं मे पापं दूर्वा दुंस्स्वप्ननाशंनी । काण्डांत्काण्डात् प्ररोहंन्ती परुषः परुषः परि ।

पुवानों दूर्वे प्रतंनु सहस्रेण शतेनं च । या शतेनं प्रतनोषिं सहस्रेण विरोहंसि । तस्यास्ते देवीष्टके विधेमं हुविषां वयम् । अश्वंक्रान्ते रंथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धंरा । शिरसां धारंयिष्यामि रक्षस्व मां पदेपदे ॥

### मृत्तिकास्क्रम्

भूमि-र्धेनुर्धरणी लोकधारिणी । उद्भृतांऽसि वराहेण कृष्णेन शंत-बाहुना । मृत्तिके हर्न मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् । मृत्तिके ब्रह्मंदत्ताऽसि काश्यपंनाभिमन्त्रिता । मृत्तिके देहिं मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

मृत्तिके प्रतिष्ठिंते सुर्वं तुन्मे निंर्णुदु मृत्तिंके । तयां हृतेनं पापेन गुच्छामि पंरमां गतिम् ॥

#### शत्रुजयमन्त्राः

यतं इन्द्रं भयांमहे ततों नो अभयं कृषि । मर्घवञ्छ्गि तव् तन्नं ऊतये विद्विषो विमृधों जिह । स्वस्तिदा विशस्पतिं -वृत्रहा विमृधों वशी । वृषेन्द्रं: पुर एंतु न-स्स्वस्तिदा अभयङ्करः । स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धश्रेवा-स्स्वस्ति नं: पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि-स्स्वस्ति नो बृहुस्पतिं -र्दधातु । आपान्तमन्यु-स्तुपलप्रभर्मा धुनि-श्शिमीं वा-ञ्छरुमाग् ऋजीषी । सोमो विश्वान्यतुसावनांनि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानांनिदेगुः ॥

ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ता-द्विसींमृत-स्सुरुचों वेन आंवः ।
सबुध्नियां उपमा अंस्य विष्ठा-स्सृतश्च योनि-मसंतश्च विवंः ।
स्योना पृथिवि भवां नृक्षरा निवेशंनी । यच्छां नृश्यमिं सुप्रथाः ।
गुन्धद्वारां दुराधरुषां नित्यपुष्टां करीषिणींम् । ईश्वरीग्ं सर्व-भूतानां
तामिहोपंह्वये श्रियम् । श्रींमें भूजतु । अलक्ष्मींमें नृश्यतु । विष्णुंमुखा वै देवाश्छन्दोंभिरिमाल्योका-नंनपज्य्य-मृभ्यंजयन् । मृहाग्ं
इन्द्रो वर्जवाहुष्योड्शी शर्म यच्छतु ॥

स्वस्ति नीं मुघवां करोतु हन्तुं पाप्मानं योंऽस्मान्द्वेष्टिं। सोमानुग्ग् स्वरंणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कुक्षीवन्तुं य औद्याजम्। शरीरं यज्ञशमुलं कुसीदं तस्मिन्ध्सीदतु योंऽस्मान्द्वेष्टिं। चरंणं पुवित्रं वितेतं पुराणं येनं पूत स्तरंति दुष्कृतानिं। तेनं पुवित्रेण शुद्धेनं पूता अति पाप्मान्-मराति तरेम । सजोषां इन्द्र सर्गणो मुरुद्धिस्सोमं पिब वृत्रहञ्कूर विद्वान् । जुहि शत्रूग्ं रप् मृथां नुद्स्वाथाभयं कृणुहि विश्वतीनः । सुमित्रान् आप् ओषंधय-स्सन्तु दुर्मित्रास्तरमैं भूयासु-यौरमान् द्वेष्टि यं चं व्यं द्विष्मः । आपोहिष्ठा मंयोभुवस्तानं ऊर्जे दंधातन ॥

महेरणांय चक्षंसे । योवं-िक्शवतंमो रस्-स्तस्यं भाजयते हर्नः । उश्वती-िरंव मातरः । तस्मा अरंगमामवो यस्यक्षयांय जिन्वंथ । आपों जनयंथा च नः ॥

### अधमर्षणस्क्तम्

हिरंण्यशृङ्गं वरुणं प्रपंद्ये तीर्थं में देहि याचितः। युन्मयां भुक्त-मुसाधूनां पापेभ्यंश्च प्रतिग्रंहः। यन्मे मनंसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम्। तन्न इन्द्रो वरुणो बृह्स्यितं-स्सिविता चं पुनन्तु पुनंः पुनः। नमोऽग्नये ऽप्सुमते नम् इन्द्रांय नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽज्नयः॥

यद्मां क्रूरं यदंमेध्यं यदंशान्तं तदपंगच्छतात् । अत्याशना-दंतीपाना- बच्च उग्रात् प्रंतिग्रहात् । तन्नो वरुणो राजा पाणिनां सवमर्शतु । सो ५ हमपापो विरजो निर्मुक्तो मुंक्तिकिल्बिषः । नाकंस्य पृष्ठ-मारुं ह्या गच्छे द्वह्यं सलोकताम् । यश्चाप्सु वरुणस्स पुनात्वं घमर्ष्णः । इमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुं द्वि-स्तोमगं सचता परुष्णिया । अप्तिक्निया मंरुद्वधे वितस्त्याऽऽर्जीकीये शृणुद्धा सुषोमंया । ऋतं चं सत्यं चार्भीद्धा-त्तपसोऽध्यंजायत । ततो रात्रिरजायत् ततं-स्समुद्रो अंर्णवः ॥

समुद्रादंर्ण्वा दिधं संवथ्सरो अंजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वंस्य मिष्ठतो वृशी । सूर्याचन्द्रमसौं धाता यंथापूर्व-मंकल्पयत् ।
दिवं च पृथिवीं चान्तिरिक्ष-मथो सुर्वः । यत्पृथिव्याग्
रजंरस्व-मान्तिरिक्षे विरोदंसी । इमाग् स्तदापो वंरुणः
पुनात्वंघमर्षणः । पुनन्तु वसंवः पुनातु वर्रणः पुनात्वंघमर्षणः ।
एष भूतस्य मध्ये भुवंनस्य गोप्ता । एष पुण्यकृतां लोकानेष
मृत्योर् हिंरुण्मयम् । द्यावापृथिव्योर्हिरुण्मयुग् सग् श्रितुग्
सुवंः ॥

सन्-स्सुव्-स्सग्ंशिंशाधि। आर्द्रं ज्वलंति ज्योतिं-रहमंस्मि। ज्योतिज्वलंति ब्रह्माह-मंस्मि। योंऽह-मंस्मि ब्रह्माहमंस्मि। अहमेवाहं मां जुंहोमि स्वाहां। अकार्यकार्यवकीर्णी स्तेनो भ्रूंणहा गुंरुतल्पगः। वरुणो ऽपामंघमर्षण-स्तरमात् पापात्प्रमुंच्यते। र्जोभूमिं-स्त्वमाग् रोदंयस्व प्रवंदन्ति धीराः। आक्रान्थ्समुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयंन्प्रजा भुवंनस्य राजां। वृषां प्वित्रे अधिसानो अव्ये बृहथ्सोमों वावृधे सुवान इन्दुंः॥

## दुर्गासूक्तम्

[2]

जातवेंदसे सुनवाम सोमं मरातीयतो निदंहाति वेदंः । स नंः पर्षदितं दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धुं दुरिताऽत्यग्निः। तामुग्निवंर्णां तपंसा ज्वलृन्तीं वैरोचुनीं केर्मफलेषु जुष्टौम् । दुर्गां देवीग्ं शरणमहं प्रपंद्ये सुतरंसि तरसे नर्मः । अग्ने त्वं परिया नव्यों अस्मान्थ्स्वस्ति-भिरति दुर्गाणि विश्वा । पूर्श्व पृथ्वी बंहुला नं उर्वी भवां तोकाय तनयाय शंयो: । विश्वांनि नो दुर्गहां जातवेद-स्सिन्धुं न नावा दुरिताऽतिंपर्षि । अग्नें अत्रिवन्मनंसा गृणानों ऽस्माकं बोध्यविता तनूनौम् । पृतनाजितग्ं सहंमानमुग्रमग्निग्ं हुंवेम पर्माथ्सधस्थात्। स नंः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा क्षामंद्देवो अति दुरिताऽत्युग्निः। प्रत्नोषिं कमीड्यों अध्वरेषुं सुनाच् होता नव्यंश्व सित्तिं। स्वाञ्चाँऽग्ने तनुवं पिप्रयंस्वारमभ्यं च सौभंगमायंजस्व। गोभिर्जुष्टंमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णो-रनुसंचेरेम । नार्कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णंवीं लोक इह मदियन्ताम् ॥

[ॐ काृत्यायुनायं विद्महें कन्यकुमारिं धीमहि। तन्नों दुर्गिः प्रचोदयाँत्॥]

### व्याह्ति-होममन्त्राः

[3-5]

भू-रत्नं-मुग्नयें पृथिव्ये स्वाहा भुवोऽत्नं वायवेऽन्तरिंक्षाय

स्वाह्य सुवरत्नं-मादित्यायं दिवे स्वाह्य भू-र्भुवृत्ससुव्-रत्नं चन्द्रमंसे दिग्भ्य-स्स्वाह्य नमों देवेभ्यं-रस्वधा पितृभ्यो भू-र्भुवृत्ससुव्-रत्नमोम् ॥

भू-रुग्नये पृथिव्यै स्वाहा भुवो वायवेऽन्तरिक्षाय स्वाहा सुवंरादित्यायं दिवे स्वाहा भू-र्भुवृस्सुवं-श्वन्द्रमंसे दिग्भ्य-स्स्वाहा नमों देवेभ्यं-स्स्वधा पितृभ्यो भू-र्भुवस्सुव्-रग्न ओम् ॥

भू-रुग्नयें च पृथिव्यै चं मह्ते च स्वाह्य भुवों वायवें चान्तिरिक्षाय च मह्ते च स्वाह्य सुवंरादित्यायं च दिवे चं मह्ते च स्वाह्य भू-र्भुवरसुवं-श्वन्द्रमंसे च नक्षंत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्चं महते च स्वाह्य नमों देवेभ्यं-रस्वधा पितृभ्यो भू-र्भुवरसुव-र्महृरोम् ॥

## ज्ञानप्राप्त्यर्था-होममन्त्राः [6-7]

पाहि नो अग्न एनंसे स्वाहा । पाहि नो विश्ववेदंसे स्वाहा । यज्ञं पाहि विभावंसो स्वाहा । सर्वं पाहि शतक्रंतो स्वाहा ॥

पाहि नों अग्न एकंया। पाह्युंत द्वितीयंया। पाह्युर्जं तृतीयंया। पाहि गीर्भिश्चं तुसृभिं-र्वसो स्वाहां ॥

### वेदाविस्मरणाय जपमन्त्राः [8-9]

यश्कन्दंसा-मृष्भो विश्वरूप-श्कन्दौभ्य-श्कन्दाग्ं-स्याविवेशं। सचाग्ं शिक्यः पुरो वाचौपनिष-दिन्द्रौ ज्येष्ठ ईन्द्रियाय ऋषिभ्यो नमौ देवेभ्यं-रस्वधा पितृभ्यो भू-र्भुवृरसुव् - श्कन्द् ओम् ॥

नमो ब्रह्मंणे धारणं मे अस्त्वनिंराकरणं धारयिंता भूयासं कर्णयो-रुश्रुतं मा च्यो द्वं ममामुष्य ओम् ॥

तपः पशंसा

[10]

ऋतं तप-स्सत्यं तप-रश्रुतं तप-रशान्तं तपो दम-स्तप-रशम-स्तपो दानं तपो यज्ञं तपो भू-र्भुवस्सुव-र्ब्रह्मैतदुपाँस्यैतत्तपंः॥

विहिताचरणप्रशंसा निषिद्धाचरणनिन्दा च

यथां वृक्षस्यं संपुष्पितस्य दूरा-द्गन्धो वाँत्येवं पुण्यंस्य कर्मणीं दूरा-द्गन्धो वांति यथांऽसिधारां कर्तेऽवंहिता-मवक्रामे यद्युवे युवे हवां विह्वयिंष्यामि कर्तं पंतिष्यामीत्येव-ममृतां-दात्मानं जुगुप्से त् ॥

### दहरविद्या

[12]

अणो-रणींयान्महतो महींया-नात्मा गुहांयां निहिंतोऽस्य जन्तोः। तमंक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादानमहिमानंमीशम्। सप्त प्राणाः प्रभवंन्ति तस्मां-थ्सप्तार्चिषंस्समिधं-स्सप्त जिह्नाः । सप्त इमे लोका येषु चरंन्ति प्राणा गुहाशंयान्निहिंता-स्सुप्त संप्त। अतस्समुद्रा गिरयेश्व सर्वेऽस्माथ्त्यन्दंन्ते सिन्धंव स्सर्वेरूपाः। अतंश्च विश्वा ओषंधयो रसाँच येनैष भूत-स्तिंष्ठत्यन्तरात्मा। ब्रह्मा देवानां पदवीः कंवीना-मृषि-र्विप्रांणां महिषो मृगाणांम्। स्येनो गृद्धाणाग् स्वधिति-र्वनानाग् सोमः पवित्रमत्येति रेभन् । अजामेकां लोहितशुऋकृष्णां बह्धीं प्रजां जनयंन्तीग् सर्रूपाम्। अजो ह्येकों जुषमांणोऽनुशेते जहाँत्येनां भुक्तभौगामजोंऽन्यः॥

हुग्ंस- द्रशुंचिष- द्वसुं- रन्तरिक्षस- द्वोतां वेदिषदितं थिर्दुरोणसत्। नृष-द्वंरस- दृंतस- द्व्योमस- दृब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत् । घृतं मिं मिक्षिरे घृतमंस्य योनिं - धृते श्वितो घृत- मुंवस्य धामं । अनुष्यधमावह मादयंस्व स्वाहांकृतं वृषभ विक्ष हृव्यम् । समुद्रा-दूर्मिर्मधुंमाग्ं उदार-दुपाग्ंशुना सममृतत्व- मानट् । घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानां - ममृतंस्य - नाभिः । वयं नाम प्रश्रंवामा घृतेनास्मिन् यज्ञे धारयामा नमोंभिः । उपं ब्रह्मा शृंणवच्छ्यस्यमानं चतुंदश्कोऽवमीद्रौर पुतत्। चृत्वारि शृङ्गा त्रयों अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तांसो अस्य । त्रिधां बद्धो वृष्भो रोरवीति महो देवो मर्त्याग्ं आविवेश ॥

त्रिधां हितं पणिभिं-र्गुद्धमांनं गविं देवासां घृतमन्वंविन्दन्। इन्द्र एकुग्ं सूर्य एकं जजान वेना-देकग्गं स्वधया निष्टंतक्षुः। यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधियां रुद्रो महर्षिः। हिरुण्यगुर्भं पंश्यत् जायमानुग्ं सनी देव-श्शुभया स्मृत्या संयुनक्त । यस्मात्परं नापंरमस्ति किंचि-चस्मान्नाणीयो न ज्यायों उस्ति कश्चित् । वृक्ष ईव स्तब्धो दिवि तिष्ठ-त्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण् सर्वम्ं । न कर्मणा न प्रजया धर्नेन त्यागे नैके अमृतत्व-मानशुः। परेण्

नाकं निहिंतं गूहांयां विभ्राजदेतद्यतंयो विशन्ति । वेदान्तविज्ञान-सिनिश्चितार्था-स्संन्यांस योगाद्यतंयश्रुद्धसत्त्वाः । ते ब्रंह्मलोकेतु परांन्तकाले परांमृतात्परिंमुच्यन्ति सर्वे । दहं विपापं परमें ऽश्मभूतं यत्पुंण्डरीकं पुरमंध्यसग्ग्स्थम् । तत्रापि दहं गगनं विशोक-स्तस्मिन् यदन्तस्त-दुर्पासितव्यम् । यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्यं प्रकृतिं-लीनस्य यः परस्स महेश्वंरः ॥

#### नारायणसूक्तम्

[13]

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वर्शम्भुवम् । विश्वं नारायंणं देवमक्षरं परमं पदम् । विश्वतः परंमान्नित्यं विश्वं नौरायणग् हरिम् । विश्वमिवेदं पूरुंष-स्तद्विश्व-मूर्पजीवति । पतिं विश्वस्यात्मेश्वरग् शार्श्वतग् शिव-मच्यूतम् । नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायंणम् । नारायण पंरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः । नारायण पंरं ब्रह्म तत्त्वं नौरायुणः परः । नारायणपरो ध्याता ध्यानं नौरायणः परः । यचं किञ्चिजंगथ्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपिं वा ॥

अन्तर्बहिश्चं तत्सर्वं व्याप्य नारायण-स्स्थितः । अनेन्तमव्ययं कविग् संमुद्रेऽन्तं विश्वराम्भुवम् । पद्मकोश-प्रतीकाशग् हृदयं चाप्यधोमुंखम् । अधों निष्ट्या विंतस्त्यान्ते नाभ्यामुंपरि तिष्ठंति । ज्वालमालाकुलं भाती विश्वस्यायतनं महत् । सन्तंतग् शिलाभिंस्तु लम्बंत्याकोश्यसित्रंभम् । तस्यान्ते सुष्टिरग्ं सूक्ष्मं तस्मिन्थ्युर्वं प्रतिष्ठितम् । तस्य मध्ये महानिष्ठ-विश्वाचि-विश्वतीमुखः। सोऽग्रंभुग्विभंजन्तिष्ठ-नाहारमजुरः कृविः । तिर्युगूर्ध्व-मंधक्शायी रक्ष्मयंस्तस्य सन्तंता । सन्तापयंति स्वं देहमापादतल्मस्तंकः । तस्य मध्ये विह्निशिखा अणीयोध्वी व्यवस्थितः । नीलतौ-यदंमध्यस्था-द्विद्युह्नेखेव भारवंरा । नीवार्श्क्वन्तन्वी पीता भारवत्यणूपमा । तस्या-क्शिखाया मध्ये प्रमात्मा व्यवस्थितः । स ब्रह्म स शिव्-स्स हरि-स्सेन्द्र-स्सोऽक्षरः पर्म-स्स्वराट् ॥

### आदित्यमण्डले परब्रह्मोपासनम् [14]

आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपंति तत्रता ऋचस्तदृचा मण्डलग्ं स ऋचां लोकोऽथ् य एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिर्दीप्यते तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ् य एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिषि पुरुष-स्तानि यजूग्ंषि स यजुषा मण्डलग्ं स यजुषां लोक-स्सैषा त्रय्येवं विद्या तंपति य एषो ऽन्तरांदित्ये हिंगुण्मयः पुरुषः ॥

### आदित्यपुरुषस्य सर्वात्मकत्वप्रदर्शनम् [15]

आदित्यो वै तेज ओजो बलं यश्-श्वक्षु-रश्रोत्रमात्मा मनों मृन्यु-र्मनुर्मृत्यु-स्सत्यो मित्रो वायु राकाशः प्राणो लोकपालः कः किं कं तथ्सुत्यमन्नं-मुमृतों जीवो विश्वः कतुम-रस्वयम्भु ब्रह्मैत- दमृत एष पुरुष एष भूताना-मधिपित-ब्रह्मण्-स्सायुज्यग् सलोकता-माप्नोत्येतासामेव देवतानाग् सायुज्यग् सार्षिताग् समानलोकता-माप्नोति य एवं वेदै-त्युपनिषत् ॥

#### शिवोपासन-मन्त्राः

[16]

[17]

निधंनपतये नमः । निधंनपतान्तिकाय नमः । ऊर्ध्वाय नमः । ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः । हिरण्याय नमः । हिरण्यलिङ्गाय नमः । सुवर्णाय नमः । सुवर्णलिङ्गाय नमः । दिव्याय नमः । दिव्यलिङ्गाय नमः । भवाय नमः । भवलिङ्गाय नमः । शर्वाय नमः । शर्व लिङ्गाय नमः । शिवाय नमः । शिवलिङ्गाय नमः । ज्वलाय नमः । ज्वललिङ्गाय नमः । आत्माय नमः । आत्मलिङ्गाय नमः । परमाय नमः । परमलिङ्गाय नमः । एतथ्सोमस्यं सूर्यस्य सर्व-लिङ्गण् स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् ॥

### पश्चिमवक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः

सुद्योजातं प्रपद्यामि सुद्योजाताय वै नमो नर्मः । भवे भवे नातिभवे भवस्य माम् । भवोद्भवाय नर्मः ॥

#### उत्तरवक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः [18]

वामदेवाय नमों ज्येष्ठाय नमं-रश्चेष्ठाय नमों रुद्राय नमुः कालाय नमुः कलंविकरणाय नमो बलंविकरणाय नमो बलाय नमो बलंप्रमथनाय नमु-रसर्व-भूतदमनाय नमों मुनोन्मंनाय नमः॥

### दक्षिणवक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः

[19]

[20]

अघोरे"भ्योऽथ घोरे"भ्यो घोरघोरंतरेभ्यः।सर्वे"भ्य-स्सर्वशर्वे"भ्यो नर्मस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥

#### प्राग्वक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः

तत्पुरुषाय विदाहें महादेवायं धीमहि। तन्नों रुद्रः प्रचोदयाँत्॥

ऊर्ध्ववक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः [21]

ईशान-स्सर्व-विद्याना-मीश्वर-स्सर्व-भूतानां ब्रह्माऽधिपति-र्ब्रह्मणोऽधिंपति-र्ब्रह्मां शिवो में अस्तु सदाशिवोम् ॥

#### नमस्कारार्थ-मन्त्राः [22-25]

नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये ऽम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः॥

ऋतग्ं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गंलम् । ऊर्ध्वरेतं विंरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नर्मः ॥

सर्वो वै रुद्र-स्तरमैं रुद्राय नमों अस्तु । पुरुषो वै रुद्र-स्सन्महो नमो नर्मः । विश्वं भूतं भूवेनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् । सर्वो ह्येष रुद्र-स्तरमैं रुद्राय नमों अस्तु ॥

कद्रद्राय प्रचेतसे मीदुष्टंमाय तव्यंसे । वो चेम शन्तंमग्ं हुदे । सर्वो ह्येष रुद्र-स्तरमैं रुद्राय नमों अस्तू ॥

प्रम: 4 अनुवाक: 26-31]

अग्निहोत्रहवण्याः उपयुक्तस्य वृक्षविशेषस्याभिधानम् [26-27]

यस्य वै कंङ्कत्यग्निहोत्रहवंणी भवति प्रत्येवा-स्याहुंतय-स्तिष्ठन्त्यथो प्रतिष्ठित्यै ॥ कृणुष्व पाज इति पन्नं ॥

#### भूदेवताकमन्त्रः

[28]

अदिति-र्देवा गंन्धर्वा मंनुष्याः पितरोऽसुंरा-स्तेषाग्ं सर्वभूतानां माता मेदिनीं महता मही सांवित्री गांयत्री जगंत्युर्वी पृथ्वी बंहुला विश्वां भूता कंतमा काया सा सत्येत्यमृतेतिं वसिष्ठः॥

#### सर्वादेवता आपः

[29]

आपो वा इदग् सर्वं विश्वां भूतान्यापः प्राणा वा आपः प्राव आपोऽन्न-मापोऽमृंत-मापं-स्सम्राडापों विराडापं-स्स्वराडाप्-रुक्ठन्दागुर्यापो ज्योतीगु-ष्यापो यजूगु-ष्यापं-स्सृत्यमाप्-स्सर्वा देवता आपो भूर्भुव-स्सुवु-राप ओम् ॥

#### सन्ध्यावन्दनमन्त्राः

[30-32]

आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पिति-ब्रह्मपूता पुनातु माम् । यदुच्छिष्ट-मभौज्यं यद्वा दुश्वरितं ममं । सर्वं पुनन्तु मामापौऽसतां च प्रतिग्रहुग्ग् स्वाहां ॥

अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युंकृतेभ्यः । पापेभ्यों रक्षुन्ताम् । यदह्वा पापंमकार्षम् । मनसा वाचां हस्ताभ्याम् । पद्भ्यामुदरेण शिश्रा ैँ अह्स्त-दंवलुम्पतु । यत्किञ्चं दुरितं मयिं । इदमहं माममृतयोनौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोंमि स्वाहा ॥

सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युंकृतेभ्यः । पापेभ्यों रक्षन्ताम् । यद्रात्रिया पापंमकार्षम् । मनसा वाचां हस्ताभ्याम् । पद्भचामुदरेण शिश्चा । रात्रि-स्तदंबलुम्पतु । यत्किञ्चं दुरितं मियं । इदमहं माममृंतयोनौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहोंमि स्वाहा ॥

### प्रणवस्य ऋष्यादिविवरणम्

[33]

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म । अग्निर्देवता ब्रह्मं इत्यार्षम् । गायत्रं छन्दं परमार्त्मं सरूपम् । सायुज्यं विंनियोगम् ॥

#### गायत्र्याबाहनमन्त्राः

[34-35]

आयांतु वरंदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंमितम् । गायुत्रीं छन्दंसां मातेदं ब्रह्म जुषस्यं मे । यदहाँत्कुरुंते पापं तदहाँतप्रतिमुच्यंते । यद्रात्रियाँत्कुरुंते पापं तद्रात्रियाँतप्रतिमुच्यंते । सर्वं वर्णे महादेवि सन्ध्याविंद्ये सुरस्यंति ॥

ओजोंऽसि सहोंऽसि बलंमसि भ्राजोंऽसि देवानां धामनामसि विश्वमिस विश्वायु-स्सर्वमिस सर्वायु-रिभभूरों गायत्री-मार्वाहयामि सावित्री-मार्वाहयामि सरंस्वती-मार्वाहयामि छन्दर्षी-नार्वाहयामि श्रिय-मार्वाहयामि गायत्रिया गायत्रीच्छन्दो विश्वामित्रऋषिरसविता देवताऽग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुर्-हृदयग्ं रुद्र-श्लिखा पथिवीयोनिः प्राणापानव्यानोदानसमाना सप्राणा साङ्ख्यायनसगोत्रा गायत्री चतुर्विग्ंशत्यक्षरा त्रिपदां षट्कुक्षिः पञ्च-शीरषोपनयने वि'नियोग ओं भूः। ओं भुवः। ओग्ं सुवः। ओं महः। ओं जनः। ओं तपः। ओग्ं सत्यम्। ओं तथ्संवितु-र्वरेंण्यं भर्गो देवस्यं धीमहि । धियो यो नंः प्रचोदयात् । ओमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भू-र्भुव-स्सुव-रोम् ॥

गायत्री-उपस्थानमन्त्राः

उत्तमें शिखंरे जाते भूम्यां पंर्वतुमूर्धनि । ब्राह्मणें भ्योऽभ्यंनु ज्ञाता गुच्छदेवि यथासुंखम् । स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता । आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा प्रजातुं ब्रह्मलोकम् ॥

#### आदित्यदेवतामन्त्रः

[37]

[36]

घृणि-स्सूर्यं आदित्यो न प्रभां वात्यक्षंरम् । मधुंक्षरन्ति तद्रंसम् । सत्यं वै तद्रस-मापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भू-र्भुव-स्सुव-रोम्॥ त्रिसुपर्णमन्त्राः [38-40]

ब्रह्म-मेतु माम् । मधुं-मेतु माम् । ब्रह्म-मेव मधुं-मेतु माम् । यास्ते सोम प्रजावथ्सोऽभिसो अहम् । दुष्वप्नहन् दुरुष्यह । यास्ते सोम प्राणाग् स्ताञ्जुंहोमि । त्रिसुंपर्ण्-मयांचितं ब्राह्मणायं दद्यात् । ब्रह्महत्यां वा एते घ्नंन्ति । ये ब्राँह्मणा-स्निसुंपर्णं पर्ठन्ति । ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात् पङ्क्तिं पूर्नन्ति । ओम् ॥

ब्रह्मं मेधयां । मर्धुं मेधयां । ब्रह्मंमेव मधुं मेधयां । अ्या नों देव सिवतः प्रजावंथ्सावी-स्सीभंगम् । पर्रा दुष्विप्तियग्ं सुव । विश्वांवि देव सिवत-दुंरितानि परांसुव । यद्भद्रं तन्म आसुंव । मधुवातां ऋतायते मधुंक्षरित्ति सिन्धंवः । माध्वींर्न-स्सन्त्वोषंधीः । मधु नक्तंमुतोषित् मधुंमृत्पार्थिं वृग्ं रजः । मधुवौरंस्तु नः पिता । मधुंमान्त्रो वनस्पित-र्मधुंमाग्ं अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावीं भवन्तु नः ॥ य इमं त्रिसुंपर्ण-मयांचितं ब्राह्मणायं दद्यात् । भ्रूणहृत्यां वा एते घ्रंन्ति । ये ब्राह्मणा-स्विसुंपर्णं पठंन्ति । ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आस्रहुस्रात् पुङ्क्तिं पुनन्ति । ओम् ॥

ब्रह्मं मेधवां । मधुं मेधवां । ब्रह्मं-मेव मधुं मेधवां । ब्रह्मा देवानां पद्वीः कंवीना-मृषि-विप्राणां महिषो मृगाणांम् । स्येनो गृद्धांणाग् स्विधित-वंनांनाग् सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ं । हुग्स-स्रुचिष-द्वसुं-रन्तरिक्षस-द्वोतां वेदिष-दितंथिर्दुरोणसत् । नृष-द्वंरस-दृतस-द्वयों मस-दृब्जा गोजा ऋंतजा अंद्रिजा ऋतं बृहत् । ऋचे त्वा सिम-ध्यंवन्ति सरितो न धेनाः । अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः । घृतस्य धारां अभिचांकशीमि । हिर्ण्ययो वेतसो मध्यं आसाम् । तस्मिन्ध्युपणी मधुकृत् कुंलायी भजं-नास्ते मधुं-देवतांभ्यः । तस्यांसते हरंय-स्युप्ततीरे स्वधां दुहांना अमृतंस्य धारांम् । य इदं त्रिसुंपर्ण-मयांचितं ब्राह्मणायं दद्यात् । वीरहत्यां

वा एते घ्नंन्ति । ये ब्रांह्मणा-स्त्रिसुंपर्णं पर्ठन्ति । ते सोमुं प्राप्नुंवन्ति । आुसुहुस्रात् पुङ्क्तिं पुनेन्ति । ओम् ॥

#### मेघासूक्तम्

[41-44]

मेधादेवी जुषमाणा न आगाँ-द्विश्वाची भद्रा सुंमनस्यमाना। त्वया जुष्टां नुदमाना दुरुक्तांन् बृहद्वंदेम विदथें सुवीराः। त्वया जुष्टं ऋषि-र्भवति देवि त्वया ब्रह्मांऽऽगतश्रीं-रुत त्वया । त्वया जूष्टं-श्चित्रं विन्दते वसु सानीं जुषस्व द्रविणो न मेधे ॥

मेधां म इन्द्रीं ददातु मेधां देवी सर्रस्वती । मेधां में अश्विनांवुभा-वार्धत्तां पुष्कंरस्रजा । अप्सरासुं च या मेधा गंन्धर्वेषुं च यन्मनः । दैवैीं मेधा सरंस्वती सा मौं मेधा सुरभि-र्जुषताग् स्वाहाँ ॥

आमीं मेधा सुरभि-र्विश्वरूपा हिरंण्यवर्णा जगंती जगुम्या। ऊर्जस्वती पर्यसा पिन्वंमाना सा मौं मेधा सुप्रतींका जुबन्ताम् ॥ मियं मेधां मियं प्रजां मय्यग्निस्तेजों दधातु मियं मेधां मियं प्रजां मयीन्द्रं इन्द्रियं दंधातु मियं मेधां मियं प्रजां मिय सूर्यो भ्राजों दधातु ॥

### मृत्युनिवारणमन्त्राः

[45-53]

अपैतु मृत्यु-रमृतं न आगन्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु । पर्णं वनस्पतें - रिवाभिनं - इशीयताग्ं रिय-स्सर्चता - न्न - इशचीपितं : ॥

परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतंरो देवयानांत्। चक्षंष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजाग् रीरिषो मोत वीरान् ॥ वातं प्राणं मनसाऽन्वारंभामहे प्रजापंतिं यो भूवंनस्य गोपाः। स नों मृत्योस्त्रायतां पात्वग्ंहंसो ज्योग्जीवा जरा-मंशीमहि ॥

अमुत्र भूया-दध् यद्यमस्य बृहंस्पते अभिशंस्तेरमुंञ्चः। प्रत्यौंहतामश्विनां मृत्यु-मंरमा-देवानां-मग्ने भिषजा शचींभिः॥

हरिग्ं हर्रन्त-मर्नुयन्ति देवा विश्वस्येशानं वृषभं मंतीनाम् । ब्रह्म सरूप-मनुंमेद-मागा-दयंनं मा विवंधी-र्विक्रंमस्व ॥

शल्कैरग्नि-मिन्धान उभौ लोकौ संनेमहम् । उभयों लीकयोर् ऋध्वाऽति' मृत्युं तराम्यहम् ॥

मा छिंदो मृत्यो मा वंधीर्मा मे बलं विवृंहो मा प्रमींषीः । प्रजां मा में रीरिषु आयुं-रुग्र नृचक्षंसं त्वा हुविषां विधेम ॥

मा नों महान्तंमुत मा नों अर्थकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् । मा नों वधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नंस्तनुवों रुद्र रीरिषः ॥

मा नंस्तोके तनंये मा न आयुंषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । वीरान्मा नीं रुद्र भामितो वंधीर्-हविष्मंन्तो नर्मसा विधेम ते ॥

#### प्रजापतिप्रार्थनामन्त्रः

[54]

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परिता बंभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्त्रों अस्तु वयग्ग् स्यांम् पतंयो रयीणाम् ॥

#### इन्द्रप्रार्थनामन्त्रः

[55]

स्वस्तिदा विशस्पतिं-र्वृत्रहा विमृधों वशी । वृषेन्द्रेः पुर एंतु नस्स्वस्तिदा अंभयङ्करः ॥

#### मृत्युञ्जयमन्त्राः

[56-58]

त्र्यम्बकं यजामहे सुगृन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उ<u>र्वारु</u>किमिव् बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतौत् ॥

ये ते सहस्र-मुयुतं पाशा मृत्यो मर्त्यीय हन्तवे । तान् युज्ञस्य मायया सर्वा-नवयजामहे ॥ मृत्यवे स्वाहां मृत्यवे स्वाहां ॥

#### पापनिवारका मन्त्राः

[59]

द्वेवकृंतस्यैनंसोऽवयजंन-मिस् स्वाहां । मुनुष्यं-कृत्स्यैनंसो ऽवयजंन-मिस् स्वाहां । पितृकृंत्स्यैनंसोऽवयजंन-मिस् स्वाहां । आत्मकृंत्स्यैनंसोऽवयजंन-मिस् स्वाहां । अन्यकृंत्स्यैनंसो ऽवयजंन-मिस् स्वाहां । अस्मत्कृंत्स्यैनंसोऽवयजंन-मिस् स्वाहां । यद्दिवा च नक्तं चैनश्चकृम तस्यांवयजंन-मिस् स्वाहां । यथ्यवपन्तंश्च जाग्रंतश्चैनंश्चकृम तस्यांवयजंन-मिस् स्वाहां । यथ्युषुप्तंश्च जाग्रंतश्चैनंश्चकृम तस्यांवयजंन-मसि स्वाहां । यद्विद्वाग्स-श्चाविद्वाग्स-श्चैनंश्चकृम तस्यांवयजंन-मसि स्वाहां । एनस एनसोऽवयजन-मंसि स्वाहा ॥

### वसुप्रार्थनामन्त्रः

[60]

यद्वी देवाश्चकृम जि्ह्नयां गुरुमनंसो वा प्रयुंती देव हेर्डनम्। अरांवा यो नौ अभिदुंच्छुनायते तस्मिन्तदेनी वसवो निधेतन स्वाहां॥

### कामोऽकार्षीत्-मन्युरकार्षीत् मन्त्रः [61-62]

कामोऽकार्षि त्रमो नमः । कामोऽकार्षीत्कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कर्ता कामः कार्यिता नाहं कार्यिता एष ते काम कामाय स्वाहा ॥

मन्यु-रकार्षि तम् नमः । मन्यु-रकार्षीन्मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता नाहं कर्ता मन्युः कार्यिता एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा ॥

### विरजाहोममन्त्राः [63-66]

तिलाञ्जहोमि सरसाग्ं सपिष्टान् गन्धार मम चित्ते रमन्तु स्वाहा। गावो हिरण्यं धन-मन्नपानग्ं सर्वेषाग् श्रियै स्वाहा। श्रियं च लक्ष्मिं च पुष्टिं च कीर्तिं चानृण्यताम्। ब्रह्मण्यं बंहुपुत्रताम्। श्रद्धामेधे प्रजा-स्सन्ददांतु स्वाहा॥

तिलाः कृष्णा-स्तिला-खेता-स्तिला-स्सीम्या वंशानुगाः ।

तिलाः पुनन्तुं मे पापं यत्किञ्चिद्दुरितं मंथि स्वाहा । चोर्स्यान्नं नंवश्राद्धं ब्रह्महा गुरुत्तत्पगः । गोस्तेयग् सुंरापानुं भ्रूणहत्या तिला शान्तिग्ं शमयन्तु स्वाहा । श्रीश्च लक्ष्मीश्च पुष्टीश्च कीर्तिं चानृण्यताम् । ब्रह्मण्यं बंहुपुत्रताम् । श्रद्धामेधे प्रज्ञातु जातवेद-स्सन्ददांतु स्वाहा ॥

प्राणापान-व्यानोदान-समाना में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विपाप्मा भूयासग्ग् स्वाहाँ । वाड्यन-श्वक्षुरश्रोत्र-जिह्वाघ्राण-रेतो-बुद्धचाकूति-रसंकल्पा में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विपाप्मा भूयासुग्ग् स्वाहा । त्वक्चर्म-माग्स-रुधिर-मेदो-मज्जा-रनायवो Sस्थीनि में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विपाप्मा भूयासग् स्वाहा । शिरःपाणि-पाद-पार्श्व-पृष्ठोरूदर-जङ्घ-शिश्नोपस्थ-पायवो में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विपाप्मा भूयासग् स्वाहा । उत्तिष्ठ पुरुष हरितपिङ्गल लोहिताक्षि देहि देहि ददापयिता में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विषाप्मा भूयासग्ग् स्वाहां ॥ पृथिव्याप-स्तेजो-वायु-राकाशा में शुध्यन्तां ज्योति-रहं विरजां विषापमा भूयासग्ग् स्वाहां । शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धा में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विषाप्मा भूयासग्ग् स्वाहां । मनो-वाकाय-कर्माणि में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विपाप्मा भूयासग्ग् स्वाहां । अव्यक्तभावै-रहंकारै-र्ज्योतिं-रहं विरजां

विषापमा भूयास्ग् स्वाहां । आत्मा में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विषापमा भूयास्ग् स्वाहां । अन्तरातमा में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विषापमा भूयास्ग् स्वाहां । परमात्मा में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विषापमा भूयास्ग् स्वाहां । क्षुधे स्वाहां । क्षुत्रिपासाय स्वाहां । विविद्ध्ये स्वाहां । ऋग्विधानाय स्वाहां । क्षोत्काय स्वाहां । क्षुत्रिपासामं ज्येष्ठा-मूलक्ष्मी-नंशियाम्यहम् । अभूति-मसंमृद्धिं च सर्वा-न्निर्णुद मे पाप्मांनग् स्वाहां । अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-मानन्दमय-मात्मा में शुध्यन्तां ज्योतिं-रहं विरजां विषापमा भूयास्ग् स्वाहां ॥

## वैश्वदेवमन्त्राः

[67-68]

अग्नये स्वाहां । विश्वेंभ्यो देवेभ्य-स्स्वाहां । ध्रुवायं भूमाय् स्वाहां । ध्रुविक्षतंये स्वाहां । अच्युतिक्षतंये स्वाहां । अग्नयें स्विष्टकृते स्वाहां । धर्मीय स्वाहां । अर्धर्मीय स्वाहां । अङ्गय-स्स्वाहां । ओषधिवनस्यितभ्य-स्स्वाहां ॥

रक्षोदेवजुनेभ्य-स्स्वाहां । गृह्यांभ्य-स्स्वाहां । अवसानेभ्य-स्स्वाहां । अवसानंपतिभ्य-स्स्वाहां । सुर्व-भूतेभ्य-स्स्वाहां। कामाय स्वाहां। अन्तरिक्षाय स्वाहां। यदेजीत जगित यच चेष्टीत नाम्नों भागोऽयं नाम्ने स्वाहां। पृथिय्यै स्वाहां। अन्तरिक्षाय स्वाहाँ ॥

दिवे स्वाहां । सूर्यीय स्वाहां । चन्द्रमंसे स्वाहां । नक्षेत्रेभ्य-रस्वाहां । इन्द्रांय स्वाहां । बृहस्पतंये स्वाहां । प्रजापंतये स्वाहां । ब्रह्मणे स्वाहां । स्वधा पितृभ्य-स्स्वाहां । नमों रुद्रायं पशुपतंये स्वाहां ॥

देवेभ्य-स्स्वाहाँ । पितृभ्यं-स्स्वधाऽस्तुं । भूतेभ्यो नर्मः ।
मनुष्यंभ्यो हन्तां । प्रजापंतये स्वाहां । प्रमेष्ठिने स्वाहां । यथा
कूप-क्षातधार-स्सहस्रधारो अक्षितः । एवा में अस्तु धान्यग्ं
सहस्रधारमक्षितम् । धनंधान्यै स्वाहां । ये भूताः प्रचरन्ति
दिवानक्तं बिले-मिच्छन्तो वितुदंस्य प्रेष्याः । तेभ्यो बुलिं
पुष्टिकामो हरामि मिय पुष्टिं पुष्टिंपति-र्दधातु स्वाहां ॥

ओं तद्भृह्म । ओं तद्भृयुः । ओं तद्गृतमा । ओं तथ्सृत्यम् । ओं तथ्सर्वम् । ओं तत्पुरो-र्नमः । अन्तश्चरितं भूतेषु गुहायां विश्व मूर्तिषु । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार-स्त्विमन्द्र-स्त्वग्ं रुद्र-स्त्वं विष्णु-स्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापितः । त्वं तदाप आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भू-र्भुव-रस्तुव-रोम् ॥

# प्राणाहुतिमन्त्राः [69]

श्रुद्धार्यां प्राणे निविधोऽमृतं जुहोमि । श्रुद्धायांमपाने निविधो ऽमृतं जुहोमि । श्रुद्धार्यां व्याने निविधोऽमृतं जुहोमि । श्रुद्धार्यामुदाने

[70]

निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । श्रुद्धायाग्ं समाने निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । ब्रह्मणि म आत्माऽमृंतत्वायं । अमृतोपस्तरंणमसि । श्रुद्धायां प्राणे निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशाप्रदाहाय । प्राणाय स्वाहा ॥

श्रुद्धायांमपाने निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशाप्रदाहाय । अपानाय स्वाहां । श्रुद्धायां व्याने निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशाप्रदाहाय । व्यानाय स्वाहां । श्रुद्धायां-मुदाने निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशाप्रदाहाय । उदानाय स्वाहां । श्रुद्धायाग्ं समाने निर्विष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मां विशाप्रदाहाय । समानाय स्वाहां । ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायं । अमृतापिधानमंसि ॥

## **मुक्तान्नामिमन्त्रणमन्त्राः**

श्रुद्धार्यां प्राणे निर्विश्यामृतग्ं हुतम् । प्राणमन्नेनाप्यायस्व । श्रुद्धार्यामपाने निर्विश्यामृतग्ं हुतम् । अपान-मन्नेनाप्यायस्व । श्रुद्धार्यां व्याने निर्विश्यामृतग्ं हुतम् । व्यान-मन्नेनाप्यायस्व । श्रुद्धार्या-मुदाने निर्विश्यामृतगंं हुतम् । उदान-मन्नेनाप्यायस्व ॥ श्रुद्धार्यागंं समाने निर्विश्यामृतगंं हुतम् । सुमान-मन्नेनाप्यायस्व ॥

# मोजनान्ते आत्मानुसन्धानमन्त्राः [71]

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठं चं समाश्रितः । ईशस्सर्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुक् ॥

#### अवयवस्वस्थता-प्रार्थनामन्त्रः

[72]

वाब्धं आसन् । नृसोः प्राणः । अक्ष्यो-श्वक्षुंः । कर्णयोक्श्रोत्रम् । बाहुवो-र्बलम् । ऊरुवो-रोजंः । अरिष्टा विश्वान्यङ्गनि तुन्ः । तुनुवां मे सुह नर्मस्ते अस्तु मा मां हिग्सीः ॥

# इन्द्रसप्तर्षि-संवादमन्त्रः

[73]

वयं-स्सुपूर्णा उपसेदु-रिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधंमानाः। अपंध्वान्तम् पुष्ठि पूर्धि चक्षुं-र्मुमुग्ध्यंरमानिधयेऽव बुद्धान्॥

#### **हृदया**लंभनमन्त्रः

[74]

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मां विशान्तकः । तेनान्नेनांप्यायस्व ॥

## देवताप्राणनिरूपणमन्त्रः

[75]

नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युंर्मे पाहि ॥

#### अग्निस्तृतिमन्त्रः

[76]

त्वमंग्ने द्युभि-स्त्व-मांशुशुक्षणि-स्त्व-मुद्भय-स्त्व-मश्मनस्यरि। त्वं वर्नेभ्य-स्त्वमोषंधीभ्य-स्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः॥

#### अभीष्टयाचनामन्त्रः

[77]

शिवेन में संतिष्ठस्व स्योनेन में संतिष्ठस्व सुभूतेन में संतिष्ठस्व ब्रह्मवर्चसेन में संतिष्ठस्व युज्ञस्यर्धि-मनु संतिष्ठस्वोपं ते यज्ञ नम् उपं ते नम् उपं ते नर्मः ॥

# **ै** परतत्त्व-निरूपणम्

[78]

सृत्यं परं परंग् सृत्यग् सृत्येन न सुवर्गा-छोकाच्यंवन्ते कृदाचन सृताग् हि सृत्यं तस्मात् सृत्ये रमन्ते तप इति तपो नानशनात्परं यद्धि परं तप्-स्तदुर्धर्षं तदुर्गधर्षं तस्मा-त्तपिस रमन्ते दम् इति नियतं ब्रह्मचारिण्-स्तस्मा-इमें रमन्ते शम् इत्यरंण्ये मुनय-स्तस्माच्छमें रमन्ते

दान-मिति सर्वीणि भूतानि प्रशग्संन्ति दाना-त्राति दुश्चरं तस्मा-दाने रंमन्ते धर्म इति धर्मेण सर्व-मिदं परिगृहीतं धर्मात्रातिदुष्करं तस्मा-द्धर्मे रंमन्ते

प्रजन् इति भूयाग्ंस-स्तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजायन्ते तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजनेने रमन्तेऽग्रय इत्यांहु तस्मां-दुग्नय आधांतव्या

अग्निहोत्र-मित्यांहु तस्मां-दिग्निहोत्रे रंमन्ते युज्ञ इति युज्ञो हि देवा-स्तरमां युज्ञे रंमन्ते मानुस-मिति विद्वाग्ंस -स्तस्मां-द्विद्वाग्ंस पुव मानुसे रंमन्ते

न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा पुतान्यवराणि पराग्सि न्यास पुवात्यरेचयुद्य पुवं वेदें-त्युपनिषत् ॥

# ज्ञानसाधन-निरूपणम्

[79]

प्राजापृत्यो हारुणि-स्सुपुर्णेयः प्रजापंतिं पितर्-मुपंससार् किं

भगवन्तः पंरमं वदन्तीति तस्मै प्रीवाच

सत्येनं वायु-रावाति सत्येनांदित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रंतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मौत् सत्यं पंरमं वदन्ति तपंसा

देवा देवता-मग्रं आयन् तपसर्षयस्सुवरन्वंविन्दन् तपंसा सपत्नान् प्रणुंदामारांती-स्तपंसि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्तपंः परमं वदंन्ति दमेंन दान्ताः किल्बिषं-मवधून्वन्ति दमेंन ब्रह्मचारिण-स्सुवंरगच्छन् दमों भूतानीं दुराधर्षं दमें सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माइमंः परमं वर्दन्ति शर्मेन शान्ता-िश्शव-माचरंन्ति शर्मेन नाकं मुनयोऽन्वविंन्दञ्छमों भूतानौं दुराधर्षञ्छमें सुर्व प्रतिष्ठितं तरमाच्छमंः परमं वदंन्ति

दानं युज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातारगं सर्वभूतान्युंपजीवन्तिं दानेनारांती-रपांनुदन्त दानेनं द्विषन्तो मित्रा भंवन्ति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मां-दानं पंरमं वदंन्ति

धर्मो विश्वस्य जर्गतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उंपसर्पन्तिं धर्मेणं पाप-मंपनुदंति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मां-द्धर्मं पंरमं वदंन्ति

प्रजर्ननं वै प्रंतिष्ठा लोके साधुप्रजायाँ-स्तन्तुं तेन्वानः पिंतृणा-मेनृणो भवंति तदेव तस्या अनृणं तस्मौत् प्रजनेनं परमं वदंन्त्यग्नयो वै त्रयीं विद्या

दें वयानः पन्थां गार्हपत्य ऋक्पृंथिवी रंथन्तर-मन्वाहार्यपर्चनं

यथ्संच-रत्युप्विशंत्युत्तिष्ठंते च सप्रवग्यीं यन्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृति-राहुति-र्यदेस्य

विज्ञानं तज्जुहोति यथ्सायं प्रातरिति तथ्समिधं यत्प्रातर्मध्यन्दिनग्ं सायं च तानि सर्वनानि ये अंहोरात्रे ते दंरशपूर्णमासौ यैंऽर्धमासाश्च मासांश्च ते चांतुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पंशुबन्धा ये संवथ्सराश्च परिवथ्सराश्च तेऽर्हर्गुणास्सर्ववेद्सं वा

पुतथ्सत्रं यन्मरंणुं तदंवभृथं पुतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रग्ं सत्रं य पुवं विद्वा-नुंद्गयंने प्रमीयंते देवानांमेव मंहिमानं गुत्वाऽऽदित्यस्य सार्युज्यं

गच्छत्यथ् यो दंक्षिणे प्रमीयंते पितृणा-मेव मंहिमानं गृत्वा चन्द्रमंसुरसायुज्यग् सलोकतां-माप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसों-मंहिमानौं ब्राह्मणो विद्वा-नुभिजयित् तस्मांद्रुह्मणों महिमानं माप्नोति तस्मांद्रह्मणों महिमानम् ॥

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधींतमस्तु मा विद्विषावहैं ।

ॐ शान्ति-श्शान्ति-श्शान्तिः॥

# ॥ बृहदारण्यकोपनिषत् ॥ प्रथमोऽध्यायः

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्वच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ । उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्वक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमित्रिर्वैश्वानरः संवत्सर् आत्माऽश्वस्य मेध्यस्य द्यौः पृष्ठमन्तिरक्षमुद्दरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पार्श्वे अवान्तरिशः पृश्वेव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पूर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नुभो माग्ंसान्यूवध्यग्ं सिकताः सिन्धवो गुदा यकृच क्लोमानश्च पूर्वता ओषध्यश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन्पूर्वार्धो निम्लोचञ्चधनार्धो यद्विज्यम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयित यन्मेहित तद्वर्षति वागेवास्य वाक् ॥ १॥

अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनी तित्रेतं पश्चान्महिमाऽन्वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वं महिमानाविभितः संबभूवतु-र्हयो भूत्वा देवान्वहद्वाजी गन्धवनिर्वा ऽसुरानश्चो मनुष्यान्समुद्र एवास्य बन्धः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

नैवेह किंचनाग्र आसीन्मृत्यु - नैवेदमावृतमासी - दुशनायया ऽशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽकुरुताऽऽत्मन्वी स्यामिति सोऽर्चन्न - यर्जु-रन्तिरक्षं वामदेव्य-माहवनीयस्सामं सुवर्गो लोको बृहत्तस्मा-दुग्नीन् पेरमं वर्दन्त्यग्निहोत्रग्ं सायं प्रातर्गृहाणां निष्कृति-स्स्विष्टग्ं सुहुतं यंज्ञक्रत्नां प्रायंणग्ं सुवर्गस्यं लोकस्य ज्योति-स्तस्मा-दग्निहोत्रं पेरमं वर्दन्ति

युज्ञ इति युज्ञेन हि देवा दिवं गता युज्ञेनासुंग्य-नपानुदन्त युज्ञेनं द्विष्यन्तो मित्रा भवन्ति युज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मायुज्ञं पर्मा वदेन्ति मानुसं वै प्राजापृत्यं प्वित्रं मानुसेनु मनसा साधु पश्यित मानुसा ऋषयः प्रजा अस्मजन्त मानुसे सूर्वं प्रतिष्ठितं तस्मान्मानुसं पर्मं वदेन्ति

न्यास इत्याहुर्मनीषिणों ब्रह्माणं ब्रह्मा विश्वः कतम-स्स्वयम्भु प्रजापंति-स्संवथ्सर इतिं संवथ्सरोंऽसावांदित्यो य एष आंदित्ये पुरुष-स्स पंरमेष्ठी ब्रह्मात्मा

याभिरादित्य-स्तपंति रिश्मिभ्रस्ताभिः पूर्जन्यो वर्षिति पूर्जन्येनौषधि-वनस्पत्यः प्रजायन्त ओषधिवनस्पृतिभि-रत्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणै-र्बल्लं बलेन तप्-स्तपंसा श्रुद्धा श्रुद्धयां मेधा मेधयां मनीषा मनीषया मनो मनसा शान्ति-श्शान्त्यां चित्तं चित्तेन स्मृतिग्ग् स्मृत्या स्मार्ग्ग् स्मारेण विज्ञानं विज्ञानंनात्मानं वेदयित तस्मां-दन्नं दद्वन्थ्सवांण्येतानि ददात्यन्नांत् प्राणा भवन्ति भूतानां प्राणे-र्मनो मनंसश्च विज्ञानं विज्ञानं-दानन्दो ब्रंह्मयोनि-स्स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सर्व-मिदं प्रोतं पृथिवी चान्तिरिक्षं च बौश्च दिशंश्वावान्तरिदशाश्च स वै सर्व-मिदं जगुथ्स सुभूतर्ग् स भृव्यं जिज्ञासक्रुप्त ऋतुजा-रियष्ठा

श्रुद्धा सत्यो महंस्वान् तृपसो परिष्ठाद् ज्ञात्वां तमेवं मनंसा हृदा च भूयो न मृत्यु-मुपंयाहि विद्वान् तस्मौन्यास-मेषां तपंसा-मतिरिक्तमाहुं-वसुरण्वो विभूरंसि प्राणे त्वमसिं सन्धाता

ब्रह्मन् त्वमिसं विश्वधृत्तें जोदा-स्त्वमंस्यग्नि-रंसि वर्चोदा-स्त्वमंसि सूर्यस्य बुम्नोदा-स्त्वमंसि चुन्द्रमंस उपयामगृंहीतोऽसि ब्रह्मणें त्वा

महस् ओमित्यात्मानं युञ्जीतैतद्वै मंहोपनिषदं देवानां गुह्यं य एवं वेदं ब्रह्मणों महिमानं-माप्नोति तस्मौद्वह्मणों महिमानं-मित्युपनिषत् ॥

## ज्ञानयज्ञः [80]

तस्यैवं विदुषों युज्ञस्यात्मा यजंमान-श्र्युद्धापत्नी शरींर-मिध्ममुरो वेदि-र्लोमानि बर्हि-र्वेद-श्लिखा हृदंयं यूपः काम् आज्यं मृन्युः पुशु-स्तपोऽग्नि-र्दमं-श्लामयिता दक्षिणा-वाग्धोतां प्राण उद्गाता

चक्षुंरध्वर्यु-र्मनो ब्रह्मा श्रोत्रंमुग्नी-द्यावृद्धियंते सा दीक्षा यदश्नांति तद्धवि-र्यत्पिनिति तदंस्य सोमपानं यद्रमंते तदुंपसदो चरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे कमभूदिति तदेवार्क-स्यार्कत्वं कृगुं ह वा अस्मै भवति य एवमेतदुर्कस्यार्कत्वं वेद ॥१॥

आपो वा अर्कस्तबदपाग् शार आसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निर-वर्तताग्निः ॥२॥

स् त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरुताऽऽदित्यं तृतीयं वायुं तृतीयग्ं स एष् प्राणुश्लेधा विहितस्तस्य प्राची दिक्शिरोऽसौ चासौ चेर्मावथास्य प्रतीची दिक्युच्छमसौ चासौ च सक्थ्यौ दृक्षिणा चोदीची च पार्श्वे द्यौ: पृष्ठमन्तिरिक्षमुद्रसियमुर: स पुषोऽप्सुप्रतिष्ठितो युत्र क्व चैति तुदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान् ॥ ३॥

सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुनगं समभवदशनाया मृत्युस्त्बद्भेत आसीत्स संवत्सरोऽभवज्ञह पुरा तृतः संवत्सर् आस तुमेतावन्तं काल्मिबिभ-र्यावान्संवत्सरस्तुमेतावतः काल्स्य परस्ताद्रसृजत तं जातुमिभिच्याददात्स भाणकरोत्सैव वागभवत् ॥ ४ ॥

स ऐक्षत यदि वा इममिभमग्स्ये कृनीयोऽत्रं करिष्य इति स तया वाचा तेनाऽऽत्मनेदग्ं सुर्वमसृजत यदिदं किंचुर्चो युजूग्ंषि सामानिच्छुन्दाग्ंसि यज्ञान्प्रजाः पशून्स युद्यदेवासृजत तत्तद् तुमिध्रयत सर्वं वा अतीति तद्दितेरदितित्वग् सर्वस्यैतस्याता भवति सर्वमस्यानं भवति य एवमेतद्दितेरदितित्वं वेद ॥ ५॥

सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति सोऽश्राम्यत्स तृपोऽतप्यत तृस्य श्रान्तस्य तप्तस्य युशो वीर्यमुदक्रामत्प्राणा वै युशो वीर्यं तृत्प्राणेषुत्क्रान्तेषु शुरीरग्ं श्वयितुमध्रियत तृस्य शुरीर एव मन आसीत् ॥ ६ ॥

सोऽकामयत मेध्यं म इदुगुं स्यादात्मुन्व्यनेन स्यामिति ततो ऽश्वः समभवद्यद्वश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वमेष ह वा अश्वमेधं वेद य एनमेवं वेद तमुनवरुद्धवैवामन्यत तुगुं संवत्सर्स्य परस्तादात्मुन आलभत पश्नुन्देवताभ्यः प्रत्यौहत्त्तस्मात्सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्त एष ह वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर् आत्माऽयमग्निर्कस्त्रस्येमे लोका आत्मानस्तावेतावकिश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युराप्नोति मृत्युरस्याऽऽत्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥७॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च तृतः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते ह देवा जचुर्हन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति ॥१॥

ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायद्यो

वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं वदित तदात्मुने ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्भुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा युदेवेदमुप्रतिरूपं वदिति स एव स पाप्मा ॥ २॥

अथ ह प्राण्मा चुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायबः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायब्द्यत्कल्याणं जिष्ठति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्भुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमुप्रतिरूपं जिष्ठति स एव स पाप्मा ॥ ३॥

अथ ह चृक्षुरूचुरत्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्येश्वक्षुरूदगायद्य-श्वक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं पृश्यति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तमिभद्भुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा युदेवेदमुप्रतिरूपं पृश्यति स एव स पाप्मा ॥ ४॥

अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः श्रोत्रमुदगायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणग्ं शृणोति तदात्मने ते विदुर्तन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा युदेवेदमुप्रतिरूपग्ं शृणोति स एव स पाप्मा ॥ ५॥

अथ ह मन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायची मनिस भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणग्ं संकल्पयित तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तमिभिद्रुत्य पाप्मना ऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपग् संकल्पयति स एव स पाप्मैवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिरुपासृजन्नेवमेनाः पाप्मना ऽविध्यन् ॥ ६ ॥

अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविव्यत्सन्स यथाऽश्मानमृत्वा लोष्टो विध्वग्ंसेतैवग्ं हैव विध्वग्ंसमाना विष्वञ्चो विनेशुस्तृतो देवा अभवन्पराऽसुरा भुवत्यात्मुना पुराऽस्य द्विषन्भ्रातृच्यो भवति यु एवं वेद ॥ ७॥

ते होचुः क्व नु सोऽभूबो न इत्थमसक्तेत्ययुमास्येऽन्तिरित सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानाग्ं हि रुसः ॥ ८ ॥

सा वा एषा देवता दूर्नीम दूरगं ह्यस्या मृत्युर्दूरगं ह वा अस्मान्मृत्यु-र्भवति यु एवं वेद ॥९॥-

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य युत्रा ऽऽसां दिशामुन्तस्तुद्रमयांचकार तुदासां पाप्पनो विन्यदधात्तस्मात्र जुनमियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्पानं मृत्युमपहत्याथैना मृत्युमृत्यवहत् ॥ ११ ॥

स वै वाचमेव प्रथमामृत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवृत्सोऽयमग्निः परेण मृत्युमृतिक्रान्तो दीप्यते ॥ १२ ॥

अथ प्राणमृत्यवहत्स् यदा मृत्युमत्यमुच्यतः स् वायुरभवृत्सोऽयं वायुः पुरेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३ ॥

अथ चृक्षुर्त्यवहत्त्वदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्यो ऽभवत्सोऽसा वादित्यः परेण मृत्युमृतिक्रान्तस्तपति ॥ १४ ॥ अथ श्रोत्रमृत्यवहत्त्वदा मृत्युमृत्यमुच्यत ता दिशोऽभवग्स्ता

इमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः ॥ १५ ॥

अथ मनोऽत्यवहत्त्वदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमृतिक्रान्तो भात्येवग्ं ह वा एनमेषा देवता मृत्युमृतिवहति य एवं वेद ॥ १६ ॥

अथाऽऽत्मुनेऽन्नाद्यमागायद्यद्धि किंचान्नमद्यतेऽनेनैव तदद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७॥

ते देवा अब्रुवन्नेतावद्वा इदग्ं सर्वं यद्त्रं तदात्म्न आगासीर्नु
नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वै माऽभिसंविशतेति तथेति तग्ं
समन्तं परिष्यविशन्त तस्माद्यदनेनान्नमित तेनैतास्तृप्यन्त्येवग्ं ह
वा एनग्ं स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानाग्ं श्रेष्ठः पुर एता
भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य एवं वेद य उ हैवंविदग्ं स्वेषु प्रति
प्रतिर्बुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैतम्नुभवति यो
वैतम्नु भार्यान्बुभूषति स हैवालं भार्येभ्यो भवति ॥ १८॥

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानाग्ं हि रुसः प्राणो वा अङ्गानाग्ं

रुसः प्राणो हि वा अङ्गानाग् रुसस्तुस्माद्यस्मात्कुरमाचाङ्गात्प्राण् उत्क्रामति तुदेव तुच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गानाग् रुसः ॥ १९ ॥

एषु उ एव बृहस्यतिर्वाग्वै बृहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्यतिः ॥ २०॥

एषु उ एव ब्रह्मणस्यतिर्वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पुतिस्तुस्मादु ब्रह्मणस्यतिः ॥ २१ ॥

एषु उ एव सामवान्वै सामैषु सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वम् यद्वेव समः ष्ठुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम् एभिक्षिभिर्लोकैः समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाञ्जुते साम्नः सायुज्यग् सलोकृतां य एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥

एष उ वा उद्गीयः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदग् सर्वमुत्तन्धं वागेव गीथोच गीथा चेति स उद्गीथः ॥ २३॥

तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैिक तानेयो गुजानं भक्षयनुवाचायं त्युस्य गुजा मूर्धानं विपातयताद्यदितोऽयास्य आङ्गिरसोऽन्येनोदगाय-दिति वाचा च ह्येव सु प्राणेन चोदुगायदिति ॥ २४॥

तुस्य हैतुस्य साम्नो यः स्वं वेद भवित हास्य स्वं तुस्य वै स्वर एव स्वं तुस्मादार्त्विज्यं करिष्युन्वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसंपन्नयाऽऽर्त्विज्यं कुर्यात्तुस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एवाथो यस्य स्वं भवति भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद ॥२५॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद भवित हास्य सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवित हास्य सुवर्णं य एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेद ॥ २६ ॥

तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खुल्वेषु एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ॥ २७॥

अयातः प्वमानानामेवाभ्यारोहः स वै खुलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेद्रसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमिऽमृतं गमयेति स यदाहासतो मा सद्गमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृतं मृत्योमिऽमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वे तमो ज्योतिरमृतं मृत्योमिऽमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह मृत्योमिऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्त्यथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मने अत्रावमागायेत्तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तग् स एष् एवंविदुद्गाताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं कामं काम्यते तमागायित तद्भैत्लोकजिद्येव न हैवालोक्यताया आशाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद ॥ २८॥ इति तृतीयं बाह्यणम् ॥

आत्मैवेदम् आसीत्पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्म्नो ऽपश्यत्सोऽहमस्मीत्युग्रे व्याहरत्ततोऽहंनामाभवत्तस्माद्प्येतर्ह्यान्निन्नोऽहमयिन्यवाग्र उक्त्वाऽथान्यनाम प्रब्र्ते यदस्य भवति स यत्पूर्वीऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान्याप्मन औषत्तस्मात्पुरुष ओषति ह वै स तुं योऽस्मात्पूर्वी बुभूषति य एवं वेद ॥ १॥

सोऽविभेत्तस्मादेकाकी विभेति स हायुमीक्षां चक्रे यन्मदन्यनास्ति कस्मानु विभेमीति तत पुवास्य भयं वीयाय कुरमाद्धयुभेष्यद्-द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥ २ ॥

स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्स हैतावानास यथा स्त्रीपुमाग्ंसौ संपरिष्वक्तौ स इमुमेवाऽऽत्मानं द्वेधाऽपातयत्तृतः पृतिश्च पृत्नी चाभवतां तस्मादिद्वमर्धवृगल्यिक स्व इति ह स्माऽऽह याज्ञवल्क्यस्तुस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एव ताग्ं समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ॥३॥

सो हेयमीक्षां चक्रे कथं नु माऽऽत्मन एव जनयित्वा संभवित हुन्त तिरोऽसानीति सा गौरभवदृषभ इतरस्ताग् समेवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वृडवेतराऽभवदश्ववृष इतरो गर्दभीतरा गर्दभइतरस्ताग् समेवाभवत्तत एकशफमजायताजेतराऽभवद्वस्त इतरोऽविरितरा मेष इतरस्ताग् समेवाभवत्ततोऽजावयोऽजायन्तैवमेव यदिदं किंच मिथुनमा पिपीलिकाभ्यस्तत्सुवमस्जत ॥ ४॥ सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यहुग्ं हीदग्ं सुर्वमुसृक्षीति तृतः सृष्टिरभवत्सुष्ट्याग्ं हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ५॥

अथेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच योनेर्ह्स्ताभ्यां चाश्चिमसृजत त्स्मादेतृदुभ्य-मलोमक-मन्तर्तोऽलोमका हि योनिरन्त-रतस्तद्यदिद्-माहुरमुं यजामुं यजेत्येकैकं देवमेत्स्यैव सा विसृष्टिरेष उ होव सर्वे देवा अथ यत्किंचेद्माई तद्वेतसोऽस्जत तदु सोम एतावह्य इदग् सर्वमुकं चैवानादश्च सोम एवान्नमश्चिरनादः सैषा बृह्मणोऽतिसृष्टिर्य च्ल्रेयसो देवानुसृजताथ यन्मुर्त्यः सन्नमृतानुसृजत तस्माद्तिसृष्टि-र्तिसृष्ट्याग्ं हास्यैत्स्यां भवति य एवं वेद ॥ ६॥

त्रद्धेदं तर्ह्य-व्याकृतमासीत्तन्नाम-रूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौनामाऽयमिद्गुरूप इति तदिदम्प्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते
ऽसौनामाऽयमिद्गुरूप इति स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यो
यथा क्षुरः क्षुरधानेऽविहतः स्याद्विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये
तं न पुश्यन्त्यकृतस्नो हि स प्राण्नेव प्राणो नाम भविति
वदन्वाक्पुश्यग्रंश्वक्षुः शृण्वञ्श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि
कर्मनामान्येव स योऽतपुकैकमुपास्ते न स वेदाकृतस्नो ह्येषोऽत
पुकैकेन भवत्यात्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सर्व पुकं भवन्ति
तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्माऽनेन ह्येतत्सर्वं वेद यथा ह

वै पद्वेनानुविन्देदेवं कीर्तिग् श्लोकं विन्दते य एवं वेद ॥७॥

तदेतत्य्रेयः पुत्रात्य्रेयो वित्तात्य्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्माद्दन्तरतः यदयमात्मा स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात्प्रियगुं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति ॥ ८॥

तदाहुर्यद्वह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किमु तद्वह्मावेद्यस्मात्तत्सुर्वमभवदिति ॥९॥

बृह्य वा इदम् य आसीत् दात्मानमेवावेदहं बृह्यास्मीति तस्मात् तत्सर्वमभवत्तवो यो देवानां प्रत्युवुध्यत स एव तद्भवत्तथ्षीणां तथा मनुष्याणांतृ द्वैतत्पृश्यन् ष्रृषिवीमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवग्ं सूर्यश्चेति तदिदमप्येतृ हिं य एवं वेदाहं बृह्यास्मीति स इदग्ं सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा ह्येषाग्ं स भवत्यथ् योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवग्ं स देवानाम् यथा ह वै बहुवः पश्चो मनुष्यं भुञ्ज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवानभुनक्त्येकस्मिनेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्यः ॥ १० ॥

ब्रह्म वा इदम्य आसीदेकमेव तदेकग् सन्न व्यभवत् तच्छेर्योरूपमृत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात्क्षत्रात्पुरं नास्ति त्रस्माद्वाह्मणः क्षत्रियमध्रस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव तब्रशो दधाति सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद्वह्म त्रस्माबब्धि राजा परमृतां गुच्छिति ब्रह्मैवान्तत् उपनिश्रयित स्वां योनिं य उ एनग्ं हिनुस्ति स्वाग्ं स योनिमृच्छिति स पापीयान्भवित यथा श्रेयाग्ंसग्ं हिग्ंसित्वा ॥११॥

स नैव व्यभवत्स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मरुत इति ॥ १२ ॥ स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत पूष्णमियं वै पूषेयुग्ं हीदग्ं

सुर्व पुष्यति यदिदं किंच ॥ १३ ॥

स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमृत्यसृजत धुर्मं तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्त्रस्माद्धर्मात्पुरं नास्त्यथो अवलीयान्बलीयाग्समाद्वगांसते धुर्मेण यथा गुज्ञैवं यो वै स धुर्मः सृत्यं वै तत्तुस्मात्सृत्यं वदन्तमाहुर्धुर्मं वदतीति धुर्मं वा वदन्तग्ं सत्यं वदतीत्येतुद्भयं भुवति ॥ १४ ॥

त्देतद्वस क्षत्रं विट्शूद्रस्तदिष्टिनैव देवेषु ब्रह्माभवद्वाह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्वेण शूद्रस्तरमादश्चावेव देवेषु लोक्मिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्यागं हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवद्थयो ह वा अस्मालोकात्स्वं लोकमृदृष्ट्वा प्रैति स एनम्विदितो न भुनक्ति यथा वेदो वाऽनन्क्तोऽन्यद्वा कर्माकृतं यदिह वा अप्यनेवंविन्महत्पुण्यं कुर्म करोति तुद्धास्यान्ततः क्षीयत पुवाऽऽत्मानमेव लोकमुपासीत सःय आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कुर्म क्षीयतेऽस्माद्भ्येवाऽऽत्मुनो युद्यत्कामुयते तृत्तत्सृजते ॥ १५॥

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः सयुज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणाम्थ यत्पितृभ्यो निपृणाति यत्प्रजामिच्छते तेन पितृणाम्थ यन्मनुष्यान्वासयते युदेभ्योऽशनं दुदाति तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकुं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु श्रापदा वयाग्स्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा ह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेवग्ं हैवंविदे सुर्वाणि भूतान्यरिष्टि-मिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितुं मीमाग्ंसितम् ॥ १६ ॥

आत्मैवेदम्ग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तुं मे स्याद्य कुर्म कुर्वीयेत्येतावान्वै कामो नेच्छग्ंश्वनातो भूयो विन्देत्तरमादुप्येतर्ह्येकाकी कामयते जाया मे स्याद्य प्रजायेयाथ वित्तं मे स्याद्य कुर्म कुर्वीयेति स यावदुप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्यकृत्स्न एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्याऽऽत्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चुक्षुषाहि तुद्धिन्दुते श्रोत्रं दैवग् श्रोत्रेण हि तुच्छूणोत्यात्मैवास्य कैर्माऽऽत्मृना हि कुर्म करोति स एष पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुषः पाङ्क्तमिदग् सर्वं यदिदं किंच तुदिदग् सुर्वमाप्नोति यु एवं वेद ॥ १७॥ **इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥** 

यत्सप्तान्नानि मेध्या तपसाऽजनयत्पिता। पुकमस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत् । त्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्य पुकं प्रायच्छत् । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं युच प्राणिति युच न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदा । यो वैतामक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन। सु देवानुपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति श्लोकाः॥ १॥

यत्सप्तान्नानि मेध्या तपसाऽजनयत्यितेति मेध्या हि तपसाजनयत्यितैकमस्य साधारणमितीद्रमेवास्य तत्साधारणमृनं यदिद्मद्यते स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रुग्ं होतत् हे देवानभाजयदिति हुतं च प्रहुतं च तस्मादेवेभ्यो जुह्नति च प्र च जुह्नत्यथो आहुर्दर्शपूर्णमासाविति तस्मान्नेष्टियाजुकः स्यात् पशुभ्य एकं प्रायच्छदिति तत्पयः पयो होवाग्रे मनुष्याश्च पश्चवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे प्रतिलेह्यन्ति स्तनं वाऽनुधापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुर्तृणाद इति तस्मिन्सुर्वं प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच नेति प्रयसि हीदग्ं सर्वं प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच न तद्यदिद्माहुः संवत्सरं प्रयसा जुह्नद्प पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्याद्यदृहरेव जुहोति तद्दः पुनर्मृत्युमपजयत्येवं ज्ञाति न तथा विद्याद्यदृहरेव जुहोति तद्दः पुनर्मृत्युमपजयत्येवं

विद्वान्सर्वग्ं हि देवेभ्योऽन्ताखं प्रयच्छिति क्स्मातानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्व-देति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जन्यते यो वैतामिक्षितिं वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं धिया धिया जन्यते कर्मिभर्यद्वैतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह सोऽन्नमित्त प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्स देवान्पिगच्छिति स जर्जमुपजीवतीति प्रशाग्ंसा ॥ २ ॥

त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मुनो वाचं प्राणं तान्यात्मने ऽकुरुतान्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रीषमिति मनसा होव पुस्यति मनसा शृणोति कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिर्धृतिहींधीर्भी-रित्येतत्स्व मुन एव तुरमादृषि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति यः कश्च शब्दो वागेव सैषा ह्यन्तमायत्तेषा हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्येतत्स्व प्राण पुवैतन्मयो वा अयुमात्मा वाब्ययो मनोम्यः प्राणम्यः ॥ ३॥

त्रुयो लोका एत एव वागेवायुं लोको मुनो ऽन्तरिक्षलोकःप्राणोऽसौ लोकः ॥ ४ ॥

त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग्दो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥

पिता माता प्रजैत एव मुन एव पिता वाुड्याता प्राणुः प्रजा॥७॥

विज्ञातं विजिज्ञास्यमुविज्ञातुमेतु एव यत्किंच विज्ञातं वाचस्तद्भूपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्भूत्वाऽवति ॥ ८ ॥

यत्किंच विजिज्ञास्यं मुनसस्तुद्रूपं मुनो हि विजिज्ञास्यं मुन एनं तुद्भूत्वाऽवति ॥९॥

यत्किंचाविज्ञातं प्राणस्य तद्भूपं प्राणो ह्यविज्ञातः प्राण् एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ १० ॥

तुस्यै वाचः पृथिवी शुरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्तद्यावत्येव वाक्तावती पृथिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥

अथैतस्य मनसो द्यौः शरीरं ज्योतीरूपमसावादित्यस्तद्यावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुनग् समैतां तृतः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपृत्नो द्वितीयो वै सपृत्नो नास्य सपृत्नो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥

अ्थैतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रस्तद्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानुन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तग्ं स लोकुं जयत्यथ यो हैताननन्तानुपास्तेऽनन्तग्ं स लोकं जयति ॥ १३ ॥

स् एष् संवत्सरः प्रजापितः षोडशकलस्तस्य रात्रय एव पश्चदशकला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेवाऽऽच पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमावास्याग् रात्रिमेतया षोडश्या कल्या सर्विमिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मादेताग् रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्चाद्पि कृकलासुस्यैतस्या एव देवताया अपचित्यै ॥१४॥

यो वै स् संवत्सर्ः प्रजापितः षोडशकलोऽयमेव स् योऽयमेवं वित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदशकला आत्मैवास्य षोडशी कला स् वित्तेनैवाऽऽच पूर्यतेऽप च क्षीयते तदेतन्त्रभ्यं यदयमात्मा प्रधिर्वित्तं तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानिं जीयत आत्मना चेजीवति प्रधिनाऽगादित्येवाऽऽहुः ॥ १५ ॥

अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कुर्मणा कुर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको देवलोको वै लोकानाग् श्रेष्ठस्तुस्माद्विद्या प्रशग्सन्ति ॥ १६ ॥

अथातः संप्रत्तिर्यदा प्रैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहुं ब्रह्माहं युज्ञोऽहुं लोक इति यद्वै किंचान् क्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वै के च यज्ञास्तेषाग्ं सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषाग्ं सर्वेषां लोक इत्येक्तैतावद्वा इदग्ं सर्वमेतन्मा सर्वग्ं सन्नयमितोऽभुनजिद्विति तस्मात्पुत्रमृनुशिष्टं लोक्यमाहुस्तस्मादेनमृनुशासित स यदैवं-विदस्मालोकात्प्रैत्यथैभिरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति स यद्यनेन किंचिदक्ष्णयाऽकृतं भवित तस्मादेनग्ं सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चिति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणैवास्मिलोके प्रतितिष्ठत्यथैनमेते दैवाः प्राणा अमृता आविशन्ति ॥ १७॥

पृथिव्ये चैनमग्नेश्व दैवी वागाविशति सा वै दैवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्भवति ॥ १८॥

दिवश्चेनमादित्याच दैवं मुन आविशति तद्वै दैवं मुनो येनाऽऽनुन्चेव भुवत्यथो न शोचिति ॥ १९ ॥

अद्भयश्चैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स वै दैवः प्राणो यः संचरग्रचासंचरग्रच न व्यथतेऽथो न रिष्यति स एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथेषा देवतैवग् स यथेतां देवताग् सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवग् हैवंविदग् सर्वाणि भूतान्यवन्ति यदु किंचेमाः प्रजाः शोचन्त्यमैवाऽऽसां तद्भवति पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान्यापं गच्छति ॥ २०॥

अथातो व्रतमीमाग्सा प्रजापतिर्ह कुर्माण ससृजे तानि सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चुक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कुर्माण यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याप्नोत्तान्याप्त्वा मृत्युर्वारुन्ध तस्माच्छ्राम्यत्येव वाक्श्राम्यति चृक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाऽऽप्नोबोऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दिघ्ररेऽयं वै नः श्रेष्ठो यः संचरग्रंचासंचरग्रंश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवग्रंस्तस्मादेत एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ हैवंविदा स्पर्धते ऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो म्रियत इत्यध्यात्मम् ॥ २१ ॥

अथाधिदैवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निर्दिष्ठे तप्स्याम्यहमित्या-दित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादैवतग् स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुम्र्लीचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः सैषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥

अथैष श्लोको भवित यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गुच्छतीित प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मग्ं स एवाद्य स उश्च इति यद्वा एतेऽमुर्द्धिध्रियन्त तदेवाप्यच् कुर्वन्ति तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्प्राण्याचैवापान्याच नेन्मा पाप्मा मृत्युराप्नुविति यद्युचरेत्समापिपयिषेत्तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यगं सलोकृतां जयित ॥ २३॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

त्रयं वा इदं नाम रूपं कुर्म तेषां नाम्नां वागित्येत्देषामुक्थमृतो

हि सुर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति एत्देषाग् सामैतद्धि सुर्वैर्नामभिः समुमेत्देषां ब्रह्मैतद्धि सुर्वाणि नामानि विभूर्ति ॥१॥

अथ रूपाणां चेक्षुरित्येतदेषामुक्थमृतो हि सुर्वणि रूपाण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषाग् सामैतद्धि सर्वे रूपैः समुमेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सुर्वणि रूपाणि विभूर्ति ॥ २ ॥

अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि सुर्वणि कर्माण्युतिष्ठन्त्येतदेषाग्ं सामैतद्धि सुर्वैः कर्मभिः सम्मेतदेषां ब्रह्मैतद्धि
सुर्वाणि कर्माणि बिभूर्ति तदेतत्त्रयग्ं सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकः
सन्नेतत् त्रयं तदेतदमृतग्ं सत्त्येन च्छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे
सत्त्यं ताभ्यामयं प्राणुक्छन्नः ॥ ३॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम् ॥
॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः॥

# द्वितीयोऽध्यायः

ॐ दृप्तवालाकिर्हानूचानो गार्ग्य आस स होवाचाजातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जुना धावन्तीति ॥ १॥

स होवाच गार्म्यो य पुवासावादित्ये पुरुष एत्मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एत्मेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति ॥ २॥ स होवाच गार्ग्यो य एवासी चन्द्रे पुरुष एत्मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैत्सिन्संविदेष्ठा बृहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अह्मेतमुपास इति स य एत्मेवमुपास्तेऽहरहर्ह सुतः प्रसुतो भवति नास्यानं क्षीयते ॥ ३॥

स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एत्मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संविद्यास्तेजस्वीति वा अह्मेतमुपास इति स य एत्मेव्मुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥ ४॥

स् होवाच गार्ग्यो य प्रवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठाः पूर्णमुप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माल्लोकात्प्रजोद्वर्तते ॥ ५ ॥

स होवाच गार्म्यो य एवायं वायौ पुरुष एत्मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैत्सिन्संवदिष्ठा इन्द्रो वैकुण्ठो ऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स य एत्मेवमुपास्ते जिष्णुर्ह्यपराजिष्णुर्भव-त्युन्यतस्त्यजायी ॥ ६ ॥

स होवाच गार्ग्यो य प्वायमग्नौ पुरुष एत्मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति वा अह्मेतमुपास इति स य एत्मेवुमुपास्ते विषासहिर्ह भवति विषासहिर्हास्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥

स होवाच गार्म्यो य एवायमप्सु पुरुष एत्मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैत्सिन्संविदशः प्रतिरूप इति वा अह्मेतमुपास इति स य एत्मेवमुपास्ते प्रतिरूपग् हैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपम्थो प्रतिरूपोऽस्माजायते ॥ ८ ॥

स होवाच गार्म्यो य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संविदष्ठा रोचिष्णुरिति वा अहुमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्ह भवति रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो यैः संनिगच्छिति सर्वाग्ंस्तानृति रोचते ॥९॥

स होवाच गार्म्यो य एवायं युन्तं पश्चाच्छुब्दोऽनू देत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संविदेष्ठा असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव्रमुपास्ते सर्वग् हैवास्मिँछोक आयुरेति नैनं पुरा काळात्प्राणो जहाति ॥ १०॥

स होवाच गार्ग्यो य पुवायं दिक्षु पुरुष एत्मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग इति वा अह्मेतमुपास इति स य एत्मेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नारमाद्वणक्छिचते ॥ ११ ॥

स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायाम्यः पुरुष एतुमेवाहं

ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संविदेश मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सर्वग्ं हैवास्मिँछोक आयुरेति नैनं पुरा काळान्मृत्युरागच्छति ॥ १२ ॥

स होवाच गार्म्यो य एवायमात्मिन पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मिन्संविदेश आत्मन्वीति वा अह्मेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह तूष्णीमास गार्म्यः ॥ १३॥

स होवाचा जातशत्रुरेतावन् ३ इत्येतावद्धीति नैतावता विदितं भवतीति स होवाच गार्ग्य उप त्वा यानीति ॥ १४॥

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चैतब्रद्वाह्मणः क्षत्रियमुपेयाद्वह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादायोत्तस्थौ तौ ह पुरुषगं सुप्तमाजग्मतुस्तमेतै-र्नामभिरामन्त्रयांचक्रे बृहन्पाण्डरवासः सोम राजन्तिति स नोत्तस्थौ तं पाणिनाऽऽपेषं बोधयांचकार स होत्तस्थौ ॥ १५॥

स् होवाचा जातशत्रुर्य त्रैष एतृत्सुप्तोऽभूच एष् विज्ञानमयः पुरुषः क्वैष तदाऽभूत्कुत एतदागादिति तदु ह न मेने गार्म्यः॥१६॥

स होवाचाजातशत्रुर्य त्रैष एतृत्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तृदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्त्रस्मिञ्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्विपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवित गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतम् श्रोत्रं गृहीतं मुनः ॥ १७॥

स युत्रैतृत्स्वप्न्यया चरित ते हास्य लोकास्तुदुतेव महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोचावचं निगच्छिति स यथा महाराजो जानपदान्गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकाम् परिवर्तेतैवुमेवैष् एतृत्प्राणान्गृहीत्वा स्वे शुरीरे यथाकामं परिवर्तते ॥ १८ ॥

अथ यदा सुषुप्तो भ्वति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो ह्रासप्तितः सहस्राणि हृदयात्पुरीतृतमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतृति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिष्नीमानन्दस्य गत्वा श्यीतैवमेवैष एत्च्छेते ॥ १९॥

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोचरेद्यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्त्येवमेवारमादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति तस्योपनिष्त्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेषु सत्यम् ॥ २०॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

यो ह वै शिशुग्ं साधानग्ं सप्रत्याधानग्ं सस्थूणग्ं सदामं वेद सप्त ह द्विषतो भ्रातृच्यानुवरुणध्ययं वाव शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तुस्येदुमेवाऽऽधानमिदुं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणाऽत्रं दाम ॥ १॥

तुमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्लोहिन्यो

राजयस्ताभिरेनग् रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्षत्रापस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका त्याऽऽदित्यो यत्कृष्णं तेनाग्निर्यच्छुक्तं तेनेन्द्रोऽधरयैनं वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता बौरुत्तरया नास्यात्रं क्षीयते य एवं वेद ॥ २ ॥

तदेष श्लोको भवति । अर्वाग्विलश्चमस् ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् । तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । अर्वाग्विलश्चमस् ऊर्ध्वबुध्न इतीदं तच्छिर एष् ह्यर्वाग्विलश्चमस् ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ ३॥

इमावेव गौतमभरद्वाजावयमेव गौतमोऽयं भर्द्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वृत्तिष्ठकश्यपावयमेव वृत्तिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽतिर्ह वै नामैतद्यद्वितिरित सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यानं भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च मुर्त्यं चामृतं च स्थितं च यच सच त्यच ॥१॥

तुदेतुन्मूर्तं युदन्युद्वायो -श्चान्तुरिक्षाचैतन्मुर्त्य-मेतुत्स्थित्-मेतत्

सत्त्तस्य मूर्तस्यैतुँस्य मृर्त्यस्यैतुस्य स्थितस्यैतुस्य सत् एष रुसो य एष तपति सतो होष रुसः ॥२॥

अथामूर्तं वायुश्चान्तिरक्षं चैतृदमृतमेतब्देतत्त्यं तुस्यैतस्या मूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत् एतस्य त्यस्यैष रसो य एष् एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्येष रस इत्यधिदैवतम् ॥ ३॥

अथाध्यात्ममिद्रमेव मूर्तं यदन्यत्प्राणाच यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः एतन्मर्त्य-मेतृत्तिस्थतमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत् एष रसो यच्चक्षुः सतो क्षेष रसः ॥ ४॥

अथामूर्तं प्राण्श्व यश्वायमन्तुरात्मुत्राकाशः एतदमृतमेतद्यदेतत्त्यं तस्यैतस्यामूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यतः एतस्य त्यस्यैष रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्त्यस्य होष रसः ॥ ५॥

तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपमं यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽम्न्यचिर्यथा पुण्डितकं यथा सकृद्विद्युत्तेगुं सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवित य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न होतस्मादिति नेत्यन्यत्पर्मस्त्यथ नामधेयग्ं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेषु सत्यम् ॥ ६ ॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽह्मस्मात् स्थानादस्मि हुन्त तेऽनुया कात्यायन्याऽन्तं करुवाणीति ॥१॥ सा होवाच मैत्रेयी यनु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णास्यात्कथं तेनामृता स्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरण्वतां जीवितं तथैव ते जीवित्ग्ं स्यादमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेनेति ॥ २॥

सा होवाच मैत्रेयी येनाहुं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥३॥

सु होवाच याञ्चवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रियं भाषस एह्यास्स्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥

स होवाच न वा ओ पृत्युः कामाय पृतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पृतिः प्रियो भवित न वा ओ जायाय कामाय जाया प्रिया भवित न वा ओ पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवित न वा ओ पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा ओ वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवित न वा ओ ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति न वा ओ लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा

अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्ट्रव्यः श्रोत्व्यो मन्तव्यो निदिध्यासित्वयो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दुर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदग्ं सर्वं विदितम् ॥ ५॥

ब्रह्म तं प्रादाचोऽन्युत्राऽऽत्मुनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं प्रादाचो ऽन्युत्राऽऽत्मुनः क्षत्रं वेद लोकास्तं प्रादुर्योऽन्युत्राऽऽत्मुनो लोकान्वेद देवास्तं प्रादुर्योऽन्युत्राऽऽत्मुनो देवान्वेद भूतानि तं प्रादुर्योऽन्युत्राऽऽत्मुनो भूतानि वेद सूर्वं तं प्रादाचोऽन्युत्रा ऽऽत्मुनः सूर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीदगं सूर्वं युदयुमात्मा ॥ ६ ॥

स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातुस्य वा शुब्दो गृहीतः ॥७॥

स यथा शङ्कस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्कुब्दाञ्ककनुयाद् ग्रहणाय शङ्कस्यतु ग्रहणेन शङ्कध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥

स युथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादुस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥

स यथाऽऽर्द्रैधाग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्वरन्त्येव वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वाङ्गिर्स इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनु- व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि निःश्वसितानि ॥ १० ॥

स यथा सर्वासामपागुं समुद्र एकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं स्पर्शानां त्वृगेकायनुमेवग्ं सर्वेषां गन्धानां नासिकै कायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं रसानां जिह्नैकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं रूपाणां चृक्षुरेकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं रूपाणां चृक्षुरेकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं श्रवेषाग्ं श्रवेषाग्ं संकल्पानां मन एकायनुमेवग्ं सर्वेषां विद्यानाग्ं हृदयमेकायनुमेवग्ं सर्वेषां कुर्मणाग्ं हृस्तावेकायनुमेवग्ं सर्वेषामानन्दानामुप्रथ एकायनुमेवग्ं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनुमेवग्ं सर्वेषामुख्वनां पादावेका-यनुमेवग्ं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥११॥

स यथा सैन्धविखल्य उदके प्रास्त उदक्रमेवानुविलीयेत न हास्योद्ग्रहणायेवस्याद्यतो यतस्त्वाद्दीत लवणमेवैवं वा अर इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यित न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥

सा होवाच मैत्रेय्युत्रैव मा भुगवानमू मुहन्न प्रेत्य सुंज्ञाऽस्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३॥

यत्र हि द्वैतिमिव भवित तिदितर इतरं जिम्नति तिदितर इतरं पश्यित तिदितर इतरग्ं शृणोति तिदितर इतरमिनवदित तिदितर इतरं मनुते तिदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं जिष्ठेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कुगुं शृणुयात्तत्केन कुमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानीयात् येनेदग्ं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ इति चतुर्यं ब्राह्मणम् ॥

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मुध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मुधु यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतम्यः पुरुषो यश्चायमध्यात्मग्ं शारीरस्तेजोमयोऽमृतम्यः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदग्ं सुर्वम् ॥१॥

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मुध्वासामपागं सर्वाणि भूतानि मुधु यश्चायमास्वप्यु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो पश्चायमध्यात्मग्ं रैतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्रममृतमिदं ब्रह्मेदग्ं सर्वम् ॥ २॥

अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मुधु यश्चायमस्मिन्नग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं बाब्धयस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मेदग्ं सर्वम् ॥ ३॥

अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मुधु यश्चायमस्मिन्वायौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदग्ं सुर्वम् ॥ ४ ॥

अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतम्यः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुष्टस्तेजोमयोऽमृतम्यः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदग्ं सर्वम् ॥ ५॥

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मुध्वासां दिशाग्ं सर्वाणि भूतानि मुधु यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय-मध्यात्मगुं श्रौत्रः प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बृह्येदग्ं सर्वम् ॥ ६॥

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य संवीणि भूतानि मुधु यश्चायमस्मिग्ंश्चन्द्रे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमदं ब्रह्मेदग्ं सर्वम् ॥७॥

इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमदं ब्रह्मेदग्ं सर्वम् ॥ ८॥

अयग्रंस्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मुध्वस्य स्तनयित्नोः सर्वाणि भूतानि मुधु यश्चायमस्मिन्स्तनयित्नौ तेजोमयोऽमृतम्यः पुरुषो यश्चायमध्यातमुग्ं शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयुमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदग्ं सुर्वम् ॥९॥

अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याऽऽकाश्स्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्वायमस्मित्राकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्वायमध्यात्मग् ह्द्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदग् सर्वम् ॥१०॥

अयं धर्मः सूर्वेषां भूतानां मुध्वस्य धर्मस्य सूर्वाणि भूतानि मुधु यश्चायमस्मिन्धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयोऽमृतम्यः पुरुषोऽयमेव स् योऽयमात्मेद्वममृतिमदं ब्रह्मेदग्ं सुर्वम् ॥ ११ ॥

इद्ग्ं सत्यग्ं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मुग्ं सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदग्ं सुर्वम् ॥१२॥

इदं मानुषग् सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतिमदं ब्रह्मेदग्ं सर्वम् ॥ १३॥

अयुमात्मा सुर्वेषां भूतानां मुध्वस्याऽऽत्मुनः सुर्वाणि भूतानि

मृधु यश्चायमस्मिन्नातम् तिजोम्योऽमृतम्यः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोम्योऽमृतम्यः पुरुषोऽयमेव स् योऽयमात्मेद्ममृतमिदं ब्रह्मेदग् सर्वम् ॥ १४ ॥

स वा अयुमात्मा सुर्वेषां भूतानामधिपतिः सुर्वेषां भूतानाग् राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सुर्वे सुमर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मिन सुर्वाणि भूतानि सुर्वे देवाः सुर्वे लोकाः सुर्वे प्राणाः सुर्व एत आत्मानः सुमर्पिताः ॥ १५॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतदृषिः पुरुयन्नवोचत् । तद्वां नरा सन्ये दुग्स उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् । दध्युङ् ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र युदीमुवाचेति ॥ १६ ॥

इदं वै तन्मुषु दध्युङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतदृषिः पुरुयन्नवोचत्।आथर्वणायाश्विनौ दधीचेऽश्व्यग् शिरः प्रत्यैरयतम्। स वां मुषु प्रवोचदृता युन्त्वाष्ट्रं यहुसाविष कृक्ष्यं वामिति ॥ १७॥

इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतदृषिः पुस्यन्नवोचत् । पुरश्वक्रे द्विपदः पुरश्वक्रे चृतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति । स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयो नैनेन किंचनानावृतं नैनेन किंचनासंवृतम् ॥ १८॥

इदं वै तन्मधु दध्युङ्ङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । तदेतदृषिः

पुश्यन्नवोचत् । रूपुं रूपं प्रतिरूपो बुभूव तुदस्य रूपुं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हृरयः श्वाता दशेत्ययं वै हृरयोऽयं वै दृशं च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तुदेतद्वह्रापूर्वमनपर्मनन्तर्मबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानु-भूरित्यनु शासनम् ॥ १९॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ वग्ंगः पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः पौतिमाष्यात्पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच गौतमाच गौतमः॥१॥

आग्निवेश्यादाग्निवेश्यः शाण्डिल्याचानभिम्लाताचानभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लात आनभिम्लातादानभिम्लातो गौतमाद्गीतमः सैतवप्राचीनयोग्याभ्याग्ं सैतवप्राचीनयोग्यौ पाराशर्यात्पाराशर्यो भारद्वाजाद्वारद्वाजो भारद्वाजाच गौतमाच गौतमो भारद्वाजाद्वारद्वाजः पाराशर्यात्पाराशर्यो बैजवापायनाद्वैजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २॥

घृतकौशिकाद्घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणः पारा-शर्यात्पाराशर्यो जातूकर्ण्याजातूकर्ण्य आसुरायणाच यास्काचा ऽऽसुरायणस्त्रैवणे-स्त्रैवणि-ग्रैपजन्धने-ग्रैपजन्धनि-ग्रसुरे-ग्रसुरि-भीरद्वाजा-द्वारद्वाज आत्रेयादात्रेयो माण्टेर्माण्टिगौतमाद्गीतमो गौतमाद्गीतमो वात्र्याद्वातस्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कुशोर्या- त्काप्यात्कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्वालवो विदर्भीकौण्डिन्या-द्विदर्भीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्वत्सनपा-द्वाभ्रवः प्रथः सौभरात्पन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्किरसादयास्य आङ्किरस आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात्त्वाष्ट्रा-द्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विभ्यामश्चिनौ दधीच आधर्वणाद्दध्यङ्डाधर्वणो ऽधर्वणो दैवादधर्वा दैवो मृत्योः प्राध्वग्सनान्मृत्युः प्राध्वग्सनः प्रध्वग्सनात्प्रध्वग्सन एकर्षे-रेकर्षि-विप्रचित्ते-विप्रचित्ति-व्यष्टे-व्यष्टिः सनारोः सनारुः सनातनात्सनातुनः सुनगात्सनगः परमेष्टिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नुमः ॥ ३॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम् ॥

॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः ॥

## तृतीयोऽध्यायः

ॐ जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तुत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कःस्विदेषां ब्राह्मणानामनूचानतम इति स ह ग्वागं सहस्रम्वरुरोध दृश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवु: ॥१॥

तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स एता गा उदजतामिति ते ह ब्राह्मणा न दधृषुर्थ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैताः सोम्योदज सामश्रवा ३ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्चुकुधुः कथं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यथ ह जनकृस्य वैदेहस्य होताऽश्वलो बभूव स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खुलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसी ३ इति स होवाच नुमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयुग्ं स्म इति तुग्ं ह तृत एव प्रष्टुं दधे होताऽश्वलः ॥ २॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदग् सर्वं मृत्युनाऽऽप्तग् सर्वं मृत्युनाऽभिपन्नं केन यजमानो मृत्योग्राप्तिमृतिमुच्यत इति होत्रर्त्विजाऽग्निना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तुद्येयं वाक्सोऽयमग्निः स होता स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥ ३॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदग् सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तग् सर्वमहोरात्राभ्यामभिपन्नं केन यजमानोऽहोरात्रयोराप्तिमृतिमुच्यत इत्यध्वर्युणर्त्विजा चक्षुषाऽऽदित्येन चक्षुर्वे यज्ञस्याध्वर्यस्तब्दिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्युः स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥ ४ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदग्ं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामाप्तग्ं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामिभपन्नं केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयो-राप्तिमृतिमुच्यत इत्युद्गात्रर्त्विजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तुद्योऽयं प्राणः स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः साऽतिमुक्तिः ॥ ५ ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्मन्तिरिक्षमनारम्बणमिव केना ऽऽक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणर्त्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मृनः सोऽसौ चन्द्रः सु ब्रह्मा स मुक्तिः साऽतिमुक्तिरित्यतिमोक्षा अथ संपदः ॥ ६॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कृतिभिरयमुद्यर्ग्भिर्ह्गेताऽस्मिन्यज्ञे करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिम्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया किं ताभिर्जयतीति यत्किंचेदं प्राणभृदिति ॥ ७ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कृत्ययमुद्याध्वर्युरस्मिन्यज्ञ आहुती-होष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं ताभिर्जयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयत्यतीव हि पितृलोको या हुता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध् इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कृतिभिरयम् ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन एवेत्यनन्तं वै मुनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तुमेव स तेन लोकं जयति ॥९॥

याज्ञवल्क्येति होवाच कृत्ययुमुद्योद्गाताऽस्मिन्यज्ञे स्तोत्रियाः

स्तोष्यतीति तिस्र इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्याऽपानो याज्या व्यानः शस्या किं ताभिर्जयतीति पृथिवीलोक्मेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तिरक्षलोकं याज्यया चुलोकगं शस्यया तृतो ह होताऽश्वल उपरराम ॥१०॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञवत्क्येति होवाच कृति ग्रहाः कृत्यतिग्रहा इत्यष्टौ ग्रहा अष्टावितग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावितग्रहाः कतमे त इति ॥ १॥

प्राणौ वै ग्रहुः सोऽपानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धाञ्जिप्रति ॥२॥

वाग्वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥

जिह्ना वै ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्नया हि रसान्विजानाति ॥ ४॥

चक्षुर्वै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्वक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥ ५॥

श्रोत्रं वै ग्रहः स शुब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शुब्दाञ्छुणोति ॥६॥ मुनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मुनसा हि कामान्कामुयते ॥७॥

हुस्तौ वै ग्रहः स कुर्मणाऽतिग्राहेण गृहीतो हुस्ताभ्याग्ं हि कुर्म करोति ॥ ८॥

त्वन्वै ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतुस्त्वचा हि स्पर्शान्वेद्यत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदग्ं सुर्वं मृत्योरुत्रं कास्वित्सा देवता यस्या मृत्युरुत्नमित्यग्निर्वे मृत्युः सोऽपामुन्नमप पुनर्मृत्युं जयति ॥ १० ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच युत्रायं पुरुषो म्रियत उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेते ॥११॥

याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहातीति नामेत्यनन्तं वै नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ १२ ॥

याज्ञवल्क्येति होवाच युत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागुप्येति वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मृनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीग्ं शरीरमाकाशमात्मौषधीर्लोमानि वनस्यतीन्केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हुस्तमार्तभागाऽऽनामे वैतस्य वेदिष्यावो न नावेतृत्सजन इति तौ होत्क्रम्य मन्त्रयां चक्राते तौ ह यदू चतुः कुर्म हैव तदू चतु रथ यत्प्रशशग्ंसतुः कुर्म हैव तत्प्रशशग्ंसतुः पुण्यो वै पुण्येन कुर्मणा भवति पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम ॥ १३॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं भुज्युर्लाह्मायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रोषु च्रकाः पर्यव्रजाम ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानैम तस्याऽऽसीदुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम् कोऽसीति सोऽब्रवीत्सुधन्वाऽऽङ्गिरस इति तं यदा लोकानामन्तानपृच्छा-माथैनमब्रूम् क्व पारिक्षिता अभवन्तिति क्व पारिक्षिता अभवन्स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारिक्षिता अभवन्तिति ॥ १॥

सु होवाचोवाच वै सोऽगच्छन्वै ते तद्यत्राश्वमेधयाजिनो गुच्छन्तीति क्व न्वश्वमेधयाजिनो गुच्छन्तीति द्वात्रिग्ंशतं वै देवरथाह्म्यान्ययं लोकस्तुग्ं समन्तुं पृथिवी द्विस्तावत्पर्येति ताुग्ं समन्तुं पृथिवी द्विस्तावत्समुद्रः पूर्येति तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मुक्षिकायाः पुत्रं तावानन्तरेणाऽऽकाशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्वायुरात्मिनि धित्वा तुत्रागमयद्यत्रा-श्वमेधयाजिनोऽभवित्रत्येवमिव वै स् वायुमेव प्रशश्चारंस तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिर्ष पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद तुतो ह भुज्युर्लुह्यायनिरुपरराम ॥ २ ॥ **इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥** 

अथ हैनमुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्साक्षाद्रपरोक्षाद्भृद्ध य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येषु त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १॥

स् होवाचोषस्तश्चाकायणो यथा विब्र्यादसौ गौरसावश्च इत्येवमेवैतद्वयपदिष्टं भवति यदेव साक्षाद्वपरोक्षाद्वह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येषु त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो न दृष्टेर्द्रष्ट्रारं पश्चेर्न श्रुतेः श्रोतारगं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीया एषु त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तं ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥ २ ॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं कहोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव साक्षाद्वपरोक्षाद्वस य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जर्षे मृत्युमृत्येत्येतं वै तुमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचुर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणोभे ह्येते पुषणे एव भवतस्तरमाद्भाह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः सु ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेदुश एवातोऽन्यदार्तं तृतो ह कहोलः कौषीतकेय उपरराम ॥१॥

## इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदग्ं सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्च वायौ गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रोताश्चेति प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्व प्रोताश्चेति गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु गन्धर्वलोका ओताश्च प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खल्वादित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलू चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खुलु देवलोका ओताश्च प्रोताश्चेतीन्द्र लोकेषु गार्गीति कस्मिनु खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापति लोकेषु गार्गीति क्स्मिन् खुलु प्रजापतिलोका ओताश्व प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिनु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गि माति प्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रश्न्यां वै देवतामृतिपृच्छिसि गार्गि माऽतिप्राक्षीरिति तृतो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराम ॥ १॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेष्ववसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयाना-स्तस्याऽऽसीद्भार्या गन्धर्वगृहीता तमपुच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत्कवन्ध आथर्वण इति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाग्ंश्च वेत्थ नु त्वं काप्य तत्सूत्रं येनायं च लोकः परश्च लोकः सुर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्तीति सोऽब्रवीत्पतञ्चलः काप्यो नाहं तद्भगवन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाग्श्च वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च लोकं परं च लोकग् सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽब्रवीत्पञ्चलः काप्यो नाहं तं भगवन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकागृश्च यो वै तुत्काप्य सूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति सु ब्रह्मवित्सु लीकवित्सु देववित्सु वेदवित्सु भूतवित्सु आत्मवित्स सर्वविदिति तेभ्यो ऽब्रवीत्तुदहं वेद तुचेत्वं याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वाग्ंस्तं चान्तर्यामिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्घा ते विपतिष्यतीति वेद वा अहं गौतम तत्सूत्रं तुं चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कश्चिद्भ्याद्वेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥ १॥

स होवाच वायुर्वे गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः प्रस्थ लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति तस्माद्वै गौतम पुरुषं प्रेतमाहुर्व्यसग्ंसिषतास्याङ्गानीति वायुना हि गौतम सुत्रेण संदृब्धानि भवन्तीत्येवमेवैत्द्याज्ञवल्क्यान्तर्यामिणं ब्रहीति ॥ २ ॥

यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ३॥ योऽप्सु तिष्ठन्नद्भयोऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्याऽऽपः शरीरं

योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ४ ॥

योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेर्न्तरो यमग्निर्न वेद यस्याग्निः शुरीर् योऽग्निमन्तरो यमयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ५ ॥

योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्नन्तरिक्षाद्वन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद यस्यान्तरिक्षग्ं शरीरं योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ६ ॥

यो नायौ तिष्ठन्नायोर्न्तरो यं नायुर्न वेद यस्य नायुः शरीरं यो नायुमुन्तरो यमयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥७॥

यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं चौर्न वेद यस्य चौः शुरीरं यो दिवमुन्तरो यमयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥८॥ य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्याऽऽदित्यः शुरीरं य आदित्यमुन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥९॥

यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिशः शरीरं यो दिशोऽन्तरी यमयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १० ॥

यश्चन्द्रतारके तिष्ठग्ंश्चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकग् शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ११ ॥

य आकारो तिष्ठनाकाशादुन्तरो युमाकाशो न वेद यस्याऽऽकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त -आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १२ ॥

यस्तुमसि तिष्ठग्ंस्तुमसोऽन्तरो यं तुमो न वेद यस्य तुमः शुरीरं यस्तमोऽन्तरोयम्यत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १३ ॥

यस्तेजिस तिष्ठग्ंस्तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृत इत्यधिदैवतम्थाधिभूतम् ॥ १४ ॥

यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यग् सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सुर्वाणि भूतानि शरीरं यः सुर्वाणि भूतान्यन्तरो यम्यत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृत इत्यधिभूतम्थाध्यात्मम् ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादुन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं

यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १६॥ यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो यं वाङ्न वेद यस्य वाक्शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १७॥ यश्रक्षुषि तिष्ठगृंश्रक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेदयस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १८॥ यः श्रोत्रे तिष्ठञ्छोत्रादन्तरो यग् श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रग् शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमुयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ १९ ॥ यो मनिस तिष्ठन्मनसोन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शारीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ २०॥ यस्त्वचि तिष्ठग्ंस्त्वचोऽन्तरो यं त्वङ्न वेद यस्य त्वक्शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानग्ं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमुयत्येषु त आत्मा **ऽन्तर्याम्यमृतः ॥ २२ ॥** 

यो रेतिस तिष्ठन्रेतसोऽन्तरो यग् रेतो न बेद यस्य रेतः श्रीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्येषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैषु त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदार्तं ततो होद्युलक आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम् ॥

अथ ह वाचक्न व्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वै जातु युष्माकमिमं कश्चिद्वह्मोद्यं जेतेति पृच्छ गार्गीति ॥१॥

सा होवाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काक्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तौ मे ब्रूहीति पृच्छ गार्गीति ॥२॥

सा होवाच युदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य द्विवो युदवाक्पृथिव्या युदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भुवच भविष्यचेत्याचक्षते कुस्मिग्स्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ३ ॥

स होवाच यदुर्घ्वं गार्गि दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच भविष्यचेत्याचक्षतं आकाशे तद्ोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥

सा होवाच नुमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवोचोऽपरस्मै धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥ ५ ॥

सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच भविष्यचेत्याचक्षते कुस्मिग्स्तदोतं च प्रोतं चेति ॥६॥

स् होवाच युदूर्ध्यं गार्गि दिवो युदवाक्पृथिव्या युदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच भविष्यचेत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु खुल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥

स् होवाचैतद्वै तुदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल् मनुष्वह्रस्व-मदीर्घमलोहित-मस्नेह्मच्छाय्-मतमोऽवाय्वनाकाश्-मसङ्गमरस्-मगन्धमचक्षुष्क-मश्रोत्रमवागम्नोऽतेजस्क-मप्राणम्मुख ममात्रमनन्तर्-मबाह्मं न तुदश्चाति किंचन न तुदश्चाति कश्चन ॥ ८॥

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमुसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यौ मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पूर्वतभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्दतो मनुष्याः प्रशासन्ति युजमानं देवा दुर्वी पितुरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिँ होके जुहोति युजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तुद्भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मा होकात्यैति सुकृपणोऽथ यु एतदक्षरं गार्गि विदित्वाऽस्मा होकात्यैति सुब्राह्मणः ॥ १०॥ तद्वा एतदक्षरं गार्म्यदृष्टं द्रष्ट्रश्रुतगं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ नान्यद्तोऽस्ति द्रष्टृ नान्यद्तोऽस्ति श्रोतृ नान्यद्तोऽस्ति मन्तु नान्यद्तोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खुल्वक्षरे गार्म्याकाश ओतश्र प्रोतश्चिति ॥ ११॥

सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वै जातु युष्माकमिमं कश्चिद्वह्मोद्यं जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥ १२ ॥ इत्यष्टमं ब्राह्मणम् ॥

अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कृति देवा याज्ञवल्क्येति स हैत्यैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेत्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिग्शदित्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षिडित्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षिडित्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्युक्ष इत्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्युक इत्योमिति होवाच कृत्येव याज्ञवल्क्येत्युक इत्योमिति होवाच कृत्येव याज्ञवल्क्येत्युक्ष त्री च सहस्रेति ॥ १ ॥

स होवाच महिमान प्रवैषामेते त्रयिक्षग्ंशत्त्वेव देवा इति कतमे ते त्रयिक्षग्ंशिद्वित्यष्टौ वसव पुकादशः ह्रद्रा द्वादशाऽऽदित्यास्त पुकित्रग्ंशिद्विन्द्रश्चैव प्रजापितश्च त्रयिक्षग्ं शाविति ॥ २ ॥ कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तारक्षं चाऽऽदित्यश्च बौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीदंवसु सर्वग्ं हितमिति तस्माद्धसव इति ॥ ३॥

कतमे रुद्रा इति दुशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदाऽस्माच्छ्रीरान्मृर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोद्यन्ति तब्बद्रोद्यन्ति तस्माद्रुद्रा इति ॥ ४॥

कतम् आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सर्स्यैत आदित्या एते हीदग् सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदग् सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५ ॥

कतम् इन्द्रः कतमः प्रजापितिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापितिरिति कतमः स्तनयित्नुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इति पश्च इति ॥ ६ ॥

कतमे षडि्त्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाऽऽदित्युश्च बौश्चैते षडेते हीदग्ं सर्वग्ं षडिति ॥७॥

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सुर्वे देवा इति कतमौ तौ द्वौ देवावित्यन्नं चैव प्राणश्चेति कतमोऽध्यर्ध इति योऽयं पुवत इति ॥ ८॥

तदाहुर्यदयमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्निदग्ं सर्वमध्यार्ध्नोत्तेनाध्यर्ध इति कतम एको देव इति प्राण इति स

ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥९॥

पृथिव्येव यस्याऽऽयतनमृष्टिर्लोको मृनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणग्ं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग्ं सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणं यमात्थ य एवायुग्ं शारीरः पुरुषः स एष वृदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥ १०॥

काम एव यस्याऽऽयतनग् हृदयं लोको मुनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणग् स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग् सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥११॥

रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चृक्षुर्लोको मुनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणग् स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग्ं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य प्रवासावादित्ये पुरुषः स एष वृदैव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२ ॥

आकाश् एव यस्याऽऽयुतनग्ं श्रोत्रं लोको मुनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणग्ं स वै वेदिता स्याद्याद्यवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग्ं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य पुवायग्ं श्रीतृः प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एष वदैव शाकत्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच ॥१३॥

तुम एव युस्याऽऽयुतनग्ं हृदयं लोको मुनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणग्ं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग्ं सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणं यमात्थ य एवायं छायाम्यः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४॥

रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चक्षुर्लोको मुनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणग्ं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग्ं सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणं यमात्थ य पुवायमादर्शे पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५॥

आप एव यस्याऽऽयतनग्ं हृदयं लोको मुनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणग्ं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग्ं सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः स एष वृदैव शाकल्य तस्य का देवतेति वुरुण इति होवाच ॥१६॥

रेत एव यस्याऽऽयतनग् हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणग् स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषग्ं सर्वस्याऽऽत्मृनः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमृयः पुरुषः स एष वृदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७॥

शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वाग्ंस्विदिमे ब्राह्मणा अङ्गारावक्ष्यणमक्रता३ इति ॥ १८॥

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यद्दिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९॥

किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्यः कस्मिन्य्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पृश्यित कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये होव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ती-त्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २०॥

किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स यमः क्सिन्यतिष्ठित इति यज्ञ इति क्सिन्जु यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति क्सिन्जु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा ह्येव श्रद्धतेऽथ दक्षिणां ददाति श्रद्धायाग् ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति क्सिन्जु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये होव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवती त्येवमेवै-तद्याज्ञवल्क्य ॥ २१॥

किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति स वरुणः कस्मिन्यतिष्ठित इत्यप्त्विति कस्मिन्वापः प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्तु रेतः प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादिष प्रतिरूपं जातमाहुर्द्दयादिव सुप्तो हृदयादिव निर्मित इति हृदये होव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥

किंदेवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिनु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादिप दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति सत्ये होव दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादिप दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति सत्ये होव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिनु सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये होव सत्यं प्रतिष्ठितं भवती-त्येवमेवैत्वाज्ञवल्क्य ॥ २३॥

किंदेवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्निदेवत इति सोऽग्निः कस्मिन्यतिष्ठित इति वाचीति कस्मिनु वाक्यतिष्ठितेति हृदय इति कस्मिन्नु हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥ २४॥

अहिलक्षेति होवाच याञ्चवल्क्यो युत्रैतदन्यत्रास्मन्मन्यासै युद्धये-तदन्यत्रास्मत्स्याच्छ्यानो वैनदद्धुर्वयाग्ंसि वैनद्विमध्नीरिन्निति ॥२५॥ कस्मिनु त्वं चात्माच प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राणं इति कस्मिनु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्वपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिनु व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिनूदानः प्रतिष्ठित इति समान इति स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यतेऽशीर्यो नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि सुज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येतान्यष्टावायुतनान्यष्ट्रौ लोका अष्ट्रौ देवा अष्टौ पुरुषाः स यस्तान्पुरुषान्निरुह्य प्रत्युह्यात्यक्रामत्तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तुं चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति तुगुं ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूर्धा विषपातापि हास्य परिमोषिणो ऽस्थीन्युपजहुरन्यन्मुन्यमानाः ॥ २६ ॥

अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु सुर्वे वा मा पृच्छत यो वः कामुयते तुं वः पृच्छामि सुर्वान्वा वः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न दधृषुः ॥ २७ ॥

तान्हैतैः श्लोकैः पप्रच्छ । यथा वृक्षो वनस्यतिस्त्येव पुरुषो ऽमृषा । तुस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥१॥

त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः । तुरमात्तद्वातृण्णात्य्रैति रसो वृक्षादिवाऽऽहतात् ॥२॥

माग्ंसान्यस्य शुकराणि किनाटग्ं स्नाव तुत्स्थिरम् । अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥३॥

युद्धक्षो वृक्णो रोहित मूलान्नवतरः पुनः। मुर्त्यः स्विन्मृत्युना

वृक्णः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥ १॥

रेतस इति मा बोचत जीवतस्तत्प्रजायते। धानारुह इव वै वृक्षोऽअसा प्रेत्य संभवः ॥५॥

यत्समूलमावृहेयुर्वृक्षं न पुनराभवेत् । मृर्त्यः स्विन्मृत्युना वृक्णः करमान्मूलात्प्ररोहति ॥६॥

जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य तिष्टद इति ॥७॥.....। २८॥ इति नवमं ब्राह्मणम् ॥

॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयोऽध्यायः ॥

## चतुर्योऽध्यायः

ॐ जनको ह वैदेह आसांचक्रेऽथ ह याज्ञवल्क्य आवब्राज तुग् होवाच याज्ञवल्क्य किमुर्थमचारीः पश्रूनिच्छन्वण्वन्ता-नित्युभयमेव सम्राद्धिति होवाच ॥१॥

यत्ते कृश्चिद्ब्रवीत् च्छृणवामेत्य्ब्रवीन्मे जित्वा शैलिनिर्वायै ब्रह्मेति यथा मातृमान्मितृमानाचार्यवान्त्र्यात्त्रथा तच्छैिलिनिरब्रवीद्वायै ब्रह्मेत्य्वदतो हि किग्ं स्यादित्यब्रवीतु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न् मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्र्हि याज्ञवल्क्य वागेवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रक्तेत्येनदुपासीत का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव सम्राडिति होवाच वाचा वै सम्राड्बन्धः

प्रज्ञायत ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वाङ्गिर्स इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट्रग्ं हुत्माशितं पायितमयं च लोकः प्रश्च लोकः सूर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट्प्रज्ञायन्ते वाष्ट्रै सम्राट्परमं ब्रह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेत्दुपास्ते हुस्त्यृषभगं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २ ॥

यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छ्णवामेत्यब्रवीन्म उदङ्कः शौल्बायनः प्राणी वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्यितृमानाचार्यवान्ब्र्यात्तथा तुच्छौल्बायुनोऽब्रवीत्प्राणो वै ब्रह्मेत्युप्राणतो हि किग्ं स्यादित्यब्रवीतु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्येनदुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति होवाच प्राणस्य वै सम्राट्कामायायाज्यं याजयत्य-प्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णात्यपि तत्र वधाराङ्कं भवति यां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट्कामाय प्राणो वै सम्राट्परमं ब्रह्म नैनं प्राणो जहाति सुर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभग्ं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३ ॥

यदेव ते कृश्चिद्वब्रवीत् च्छूणवामेत्यब्रवीन्मे बुर्कुर्वाष्णश्चिक्षुर्वे ब्रह्मेति यथामातृमान् पितृमानाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तद्वाष्णी ऽब्रवीचक्षुर्वे ब्रह्मेत्य पश्यतोहि किृग्ं स्यादित्यब्रवीतु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राङ्किति स वै नो ब्र्हि याज्ञवल्क्य चृक्षुरेवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चृक्षुरेव सम्राङ्कित होवाच चृक्षुषा वै सम्राट्पश्यन्तमाहुरद्वाक्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चृक्षुर्वे सम्राट्पश्यन्तमाहुरद्वाक्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चृक्षुर्वे सम्राट्पश्यन्तमाहुरद्वाक्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चृक्षुर्वे सम्राट्पश्यन्तमाहुरद्वाक्षीरित स् आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति चृक्षुर्वे सम्राट्परमं ब्रह्म नैनं चृक्षुर्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवान्प्येति य एवं विद्वानेतद्रपास्ते हस्त्यृषभगं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हुरेतेति ॥ ४॥

युदेव ते कृश्चिद्ब्रवीत्तच्छृणवामेत्य्ब्रवीन्मे गर्दभीविपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्र्यात्त्वथा तद्वारद्वाजोऽब्रवीच्छ्रोत्रं वै ब्रह्मेत्यशृण्वतो हि किृग्ं स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयुतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राङ्गिति स वै नो ब्र्ह्मि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेवाऽऽयुतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽनन्त इत्येनदुपासीत काऽनन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राङ्गिति होवाच तस्माद्वै सम्राङ्गि यां कां च दिशं गुच्छिति वैवास्या अन्तं गुच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो वै सम्राट् श्रोत्रगं श्रोत्रं वै सम्राट्रएमं

ब्रह्म नैनग् श्रोत्रं जहाति सुर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतुदुपास्ते हुस्त्यृषभग् सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हुरेतेति ॥ ५॥

यदेव ते कश्चिद्ब्रवीत् च्छूणवामेत्युब्रवीन्मे सत्युकामो जाबालो मुनो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्यितृमानाचार्यवान्ब्र्यात्तथा तृज्ञाबालोऽब्रवीन्मुनो वै ब्रह्मेत्यमनसो हि िकृगुं स्यादित्युब्रवीतु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतृत्सम्राडिति स वै नो ब्र्ह्मि याज्ञवल्क्य मुन एवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽऽनन्द इत्येनदुपासीत काऽऽनन्द्रता याज्ञवल्क्य मुन एव सम्राडिति होवाच मुनसा वै सम्राट्ख्रियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स् आनन्दो मुनो वै सम्राट्परमं ब्रह्म नैनं मुनो जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानुप्येति य एवं विद्वानेतृदुपास्ते हस्त्यृषभगं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ६॥

यदेव ते कश्चिद्ब्रवीत्तच्छणवामेत्य्ब्रवीन्मे विदग्धः शाकल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्ब्र्यात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवीद्भृदयं वै ब्रह्मेत्यहृदयस्य हि किृग्ं स्यादित्यब्रवीतु ते तस्याऽऽयुतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्मा एतत्सम्राङ्गिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवाऽऽयुतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राङ्गित होवाच हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानामायतनगं हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानामायतनगं हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये होव सम्राट्-सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट् परमं बृह्म नैनगं हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवान्प्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हृस्त्यृषभगं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स् होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हृरेतेति ॥ ७ ॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

जनको ह वैदेहः कूर्चादुपावसर्पन्नुवाच नुमस्तेऽऽस्तु याज्ञवत्वयानु मा आधीति स होवाच यथा वै सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्थं वा नावं वा समाददीतैवमेवैताभिरुपनिषद्भिः समाहितात्माऽस्येवं वृन्दारक आढ्यः सन्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क्व गमिष्यसीति नाहं तुद्भगवन्वेद युत्र गमिष्यामीत्य्थ वै तेऽहं तुद्धक्ष्यामि युत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भुगवानिति ॥ १॥

इन्धो ह वै नामैषु योऽयं दक्षिणेऽक्षन्युरुषस्तं वा एतिमन्धग्ं सन्तिमन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्युक्षद्विषः ॥ २॥

अथैतुद्वामेऽक्षणि पुरुषरूपमेषाऽस्य पुत्नी विराट्त्योरेषु

सग्स्तावो य पुषोऽन्तर्ह्दय आकाशोऽथैनयोरेतद्वनं य पुषोऽन्तर्ह्दये लोहितपिण्डोऽथैनयोरेतृत्प्रावरणं यदेतृदन्तर्ह्दये जालकृमिनाथैनयोरेषा सुतिः संचरणी यैषा हृदयादूर्ध्या नाड्युचरित यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्यैता हिता नाम नाड्योऽन्तर्ह्दये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिर्वा एतदास्रवदास्रवित तस्मादेष्

तस्य प्राची दिक्प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक्प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदञ्चः प्राणा ऊर्घा दिगूर्ध्वाः प्राणा अवाची दिग्वाञ्चः प्राणाः सर्वा दिशः सर्वे प्राणाः स् एष नेति नेत्यात्माऽगृद्धो निह गृद्धतेऽशीर्यो निह शीर्यतेऽसङ्गो निह सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं वै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः स होवाच जनको वैदेहोऽभयं त्वा गच्छताद्याज्ञवल्क्यः यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नुमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयुमहुमस्मि ॥ ४॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

जनकृगुं ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न विदिष्य इत्युथ ह यज्जनकृश्व वैदेहो याज्ञवल्क्यश्वाग्निहोत्रे समूदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वृरं ददौ स ह कामप्रश्चमेव वृत्रे तुग्ं हास्मै ददौ तुग्ं ह सम्राडेव पूर्वं पप्रच्छ ॥ १॥

याज्ञवल्क्य किंज्योतिरयं पुरुष इत्यादित्यज्योतिः सम्राडिति

होवाचाऽऽदित्येनै्वायं ज्योतिषाऽऽस्ते पुल्ययते कुर्म कुरुते विपुल्येतीत्येवमेवैतुद्याज्ञवल्क्य ॥ २ ॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किंज्योतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा पुवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पुल्ययते कुर्म कुरुते विपुल्येतीत्येवमेवैतुद्याज्ञवल्क्य ॥ ३॥

अस्तिमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तिमिते किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यिश्चिरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यिश्चनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥

अस्तिमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तिमिते शान्तेऽग्नौ किंज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भवतीति वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पुल्ययते कुर्म कुरुते विपुल्येतीति तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वः पाणिर्न विनिर्ज्ञायतेऽथ यत्र वागुच्रस्त्युपैव तत्र न्येतीत्येवमेवैतुद्याज्ञवल्क्य ॥ ५॥

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पुल्ययते कुर्म कुरुते विपुल्येतीति ॥ ६ ॥

कतम् आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोक्मतिक्रामित मृत्यो रूपाणि ॥७॥
स वा अयं पुरुषो जायमानः शुरीरमभिसंपुद्यमानः पाप्मभिः

सुगुंसुज्यते स उत्क्रामन्त्रियमाणः पाप्मुनो विजहाति ॥ ८॥

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य हे एव स्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च सन्ध्यं तृतीयगं स्वप्नस्थानं तृस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पुरुपतीदं च परलोकस्थानं चाथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने भवति तृमाक्रममाक्रम्योभयान्पाप्मन आनन्दाग्ंश्च पुरुपति स युत्र प्रस्विपत्यस्य लोक्स्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्विपत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भविति ॥ ९ ॥

न तुत्र रुथा न रुथयोगा न पुन्थानो भवन्त्युथ रुथान्त्थयोगान्यथः सृजते न तुत्राऽऽनन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथाऽऽनन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते न तुत्र वेशान्ताः पुष्किरिण्यः स्ववन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्पुष्किरिणीः स्ववन्तीः सृजते स हि कर्ता ॥ १० ॥

तदेते श्लोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीर्मभिष्रहत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरैति स्थानग्ं हिरण्मयः पुरुष एकहग्सः ॥११॥

प्राणेन रक्षत्रवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा । स ईयतेऽमृतो यत्र कामग्ं हिरण्मयः पुरुष एकहग्ंसः ॥ १२ ॥ स्वप्नान्त उचावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहुनि । उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भुयानि पुश्यन् ॥ १३॥

आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति । तं नाऽऽयतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिषज्यग्ं हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यतेऽथो खुल्वाहुर्जागरितदेश पुवास्यैष इति यानि द्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहसं ददाम्यत ऊर्ष्वं विमोक्षाय ब्रूहीति ॥ १४॥

स वा एष एत्स्मिन्संप्रसादे रत्वा चिरत्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवित स्वप्नायैव स यत्तत्र किंचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवै-त्वाज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहुस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रह्मीति ॥ १५॥

स वा एष एतस्मिन्स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव स यत्तत्र किंचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवै-त्वाज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव बृहीति ॥ १६ ॥

स वा एष् एतस्मिन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायुं प्रतियोन्याद्भवति स्वप्नान्तायैव ॥ १७॥ तद्यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च ॥ १८॥

तब्धाऽस्मिन्नाकाशे स्येनो वा सुपूर्णो वा विपरिपृत्य श्रान्तः सग्ंहृत्य पक्षौ संलयायैव घ्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पस्यति ॥ १९॥

ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तावताऽणिम्ना तिष्ठन्ति शुक्कस्य नीलस्य पिङ्गलस्य हिततस्य लूर्णि अथ युत्रैनं घ्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तिमव पतित युदेव जाग्रद्भयं पृश्यति तदत्राविद्यया मन्यतेऽथ युत्र देव इव राजेवाहुमेवेदग् सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ २०॥

तद्वा अस्यैत्दितिच्छन्दा अपहतपाप्माभयुगुं रूपम् तद्यथा प्रियया स्निया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नाऽऽन्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद ना ऽऽन्तरं तद्वा अस्यैत्दाप्तकाम-मात्मकाम-मकामुगुं रूपुगुं शोकान्तरम् ॥ २१ ॥

अत्र पिताऽपिता भुवित माताऽमाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः अत्र स्तेनोऽस्तेनो भुवित भ्रूणहाऽभ्रूणहा चाण्डालोऽचाण्डालः पौल्कसोऽपौल्कसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसो ऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सुर्वा-ञ्छोकान्हृदयस्य भुवति ॥ २२ ॥

यद्वै तन्न पुश्यित पुश्यन्त्रै तन्न पुश्यित न हि द्रष्टुर्द्वृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान तु तुद्दितीयमस्ति ततो ऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत् ॥ २३ ॥

यद्वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन्यै तन् जिघ्रति न हि घ्रातुर्ध्रातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान् तु तद्द्वितीयमस्ति तुर्तोऽन्यद्विभक्तं युजिघ्रेत् ॥ २४ ॥

यद्वै तत्र्व रसयते रसयन्वै तत्र्व रसयते न हि रसयित् रसयतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्र्व तु तृद्द्वितीयमस्ति तृतोऽन्यद्विभक्तं युद्रसयेत् ॥ २५॥

यद्वै तन्न वृदित वृदन्वै तन्न वदित न हि वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान् तु तद्द्वितीयमस्ति तृतोऽन्यद्विभक्तं युद्धदेत् ॥ २६ ॥

यद्वै तन्नु शृणोति शृण्वन्वै तन्नु शृणोति न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान् तु तृद्द्वितीयमस्ति तृतोऽन्यद्विभक्तं युच्छृणुयात् ॥ २७॥

यद्वै तत्रु मनुते मन्यानो वै तत्रु मनुते न हि

मन्तुर्मृतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वाञ्च तु तृद्द्वितीयमस्ति तृतोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥ २८ ॥

यद्वै तत्र्व स्पृशित स्पृशन्वै तत्र्व स्पृशित न हि स्प्रष्टुः स्पृष्टिर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्र्व तु तृद्द्वितीयमस्ति तृतोऽन्यद्विभक्तं यृतस्पृशेत् ॥ २९ ॥

यद्वै तन्न विजानाति विजानन्वै तन्न विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान् तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात् ॥ ३०॥

यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्चेदन्योऽन्यजिष्ठेदन्यो ऽन्यद्रसयेदन्योऽन्यद्वदेदन्योऽन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्मन्वीतान्यो ऽन्युत्स्पृशेदुन्योऽन्यद्विजानीयात् ॥ ३१॥

सिन् एको द्रष्टाऽद्वैतो भुवत्येषु ब्रह्मलोकः सम्राङ्गिति हैनमुनुशशास याज्ञवल्क्य एषाऽस्य परमा गृतिरेषाऽस्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम् आनन्द एत्स्यैवा ऽऽनन्दुस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥

स यो मनुष्याणाग्ं राद्धः सुमृद्धो भुवत्यन्येषामधिपतिः सुर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः संपन्नतमः सु मनुष्याणां परम् आनन्दोऽथ ये शतुं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितुलोकानामानन्दोऽथ ये शतुं पितृणां जितुलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक् आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक् आनन्दाः स एकः कर्म-देवानामानन्दो ये कुर्मणा देवत्वमिभसंपृथन्तेऽथ ये शतं कुर्म-देवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक् आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक् आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक् आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक् आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथैष् एव परम् आनन्द एष् ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याञ्चवल्क्यः सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत कर्घ्यं विमोक्षायैव ब्र्हीत्यत्र ह याञ्चवल्क्यो विभयांचकार मेधावी राजा सुर्वेभ्यो माऽन्तेभ्य उद्रीत्सीदिति ॥३३॥

स वा एष् एतस्मिन्स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव ॥ ३४॥

तद्यथाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जद्यायादेवमेवायुग् शारीर् आत्मा प्राज्ञेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढ उत्सर्जन्याति युत्रैतदूर्ध्वो-च्छासी भवति ॥ ३५॥

स युत्रायमणिमानं न्येति जर्या वोपत्पता वाऽणिमानं निगुच्छति तद्यथाऽऽम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात्प्रमुच्यते एवमेवायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ॥ ३६ ॥ तच्या राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्योऽनैः पानैरावसयैः प्रतिकृत्पन्तेऽय-मायात्यय-मागच्छतीत्येवग्ं हैवंविदग्ं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते इदं ब्रह्माऽऽयातीदमागच्छतीति ॥ ३७॥

तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामुण्यो ऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति युत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वासी भुवति ॥ ३८॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

स युत्रायमात्माऽबल्यं न्येत्य संमोहिमिव न्येत्यथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदय-मेवान्ववक्रामित स युत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पुराङ्पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति ॥ १॥

एकी भवति न पश्यतीत्याहुरेकी भवति न जिघ्रतीत्याहुरेकी भवति न रसयत इत्याहुरेकी भवति न वदतीत्याहुरेकी भवति न शृणोतीत्याहुरेकी भवति न मनुत इत्याहुरेकी भवति न स्पृशतीत्याहुरेकी भवति न स्पृशतीत्याहुरेकी भवति न विजानातीत्याहुर्रेकी भवति न स्पृशतीत्याहुरेकी भवति न विजानातीत्याहुर्रेकी भवति न स्पृशतीत्याहुरेकी भवति न विजानातीत्याहुर्त्तस्य हैतस्य हुद्यस्याग्रं प्रचोतते तेन प्रचातेनैष आत्मा निष्क्रामित चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तुमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामित प्राणमनूत्क्रामन्तग् सुर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामित तं विचाकुर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥ २॥

तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गृत्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्या ऽऽत्मानमुपसृग्ंहरत्येवमेवायुमात्मेदग् शुरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽत्मानमुपसग्ंहरति ॥ ३॥

तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यञ्चवतरं कल्याणतरग्ं रूपं तनुत एवमेवायमात्मेदग्ं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वा ऽन्यञ्चवतरं कल्याणतरग्ं रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्वं वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वाऽन्येषां वा भूतानाम् ॥ ४॥

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानम्यो मनोम्यः प्राणम्यश्चक्षुर्म्यः श्रोत्रम्यः पृथिवीम्य आपोम्यो वायुम्य आकाशम्यस्तेजोम्यो ऽतेजोम्यः कामम्योऽकामम्यः क्रोधम्योऽक्रोधम्यो धर्मम्यो ऽधर्मम्यः सर्वम्यस्तब्देत् दिदं म्योऽदोम्य इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन अथो खुल्वाहुः कामम्य एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदिभिसंपद्यते ॥ ५॥

तदेष श्लोको भवति । तदेव सक्तः सह कुर्मणैति लिङ्गं मुनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कुर्मणस्तस्य यत्किंचेह् करोत्ययम् । तस्माल्लोकात्पुनौत्यस्मै लोकाय कुर्मण इति नु कामयमानो ऽथाकामुयमानो योऽकामो निष्काम् आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति ॥६॥ तदेष श्लोको भवति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मृत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति ॥ तद्यथाऽहिनिर्ल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता श्रायीतैवृमेवेदग्ं

तद्यथाऽहिनिर्ल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवृमेवेदग्ं शरीरग्ं शेतेऽथायम्शरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥७॥

तदेते श्लोका भवन्ति। अणुः पुन्था विततः पुराणो माग् स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव। तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोक्मित् ऊर्ध्वं विमुक्ताः ॥८॥

तुस्मिञ्छुक्षमुत नीलमाहुः पिङ्गलग्ं हृरितं लोहितं च । एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तैजसश्च ॥९॥ अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । ताग्ंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वाग्ंसोऽबुधो जनाः ॥ ११ ॥

य उ विद्यायाग्ं रताः ॥ १० ॥

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः। किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरम्नुसंज्वरेत् ॥ १२ ॥

यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिन्संदेह्ये गृहने प्रविष्टः । स् विश्वकृत्स हि सुर्वस्य कर्ता तस्य लोकः सु उ लोकु एव ॥ १३॥ इहैव सन्तोऽथ विद्यस्तृद्वयं न चेद्रवेदिर्म्हती विनष्टिः । ये तृद्वदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४ ॥

यदैत्मनुपृश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भूतभव्यस्य न तृतो विजुगुप्सते ॥ १५ ॥

यस्मादर्वाक्संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥ १६ ॥

युस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशृश्च प्रतिष्ठितः । तुमेव मुन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम् ॥ १७॥

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणमुग्र्यम् ॥ १८॥

मृनसैवानुद्रष्ट्रव्यं नेह नानाऽस्ति किंचन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पुश्यति ॥ १९ ॥

एकधैवानुद्रष्ट्रव्यमेतुदप्रमयं ध्रुवम् । विरजः पर आकाशादज् आत्मा महान्ध्रुवः ॥ २० ॥

तुमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्या-याद्वहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनग्ं हि तदिति ॥ २१॥

स वा एष् महानज् आत्मा योऽयं विज्ञानम्यः प्राणेषु य एषोऽन्तर्ह्दय आकाशस्त्रस्मिञ्छेते सर्वस्य वृशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कुर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्त्येतद्धरम वै तत्पूर्वे विद्वाग्ंसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति या होव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतस्स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरविमत्यतः कल्याणमकरविमत्युभे उ हैवैष एते तरित नैनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥

तदेतदृचाभ्युक्तम् । एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कृनीयान् तस्यैव स्यात्पदिवत्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्यति सुर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरित सुर्वं पाप्मानं तरित नैनं पाप्मा तपित सुर्वं पाप्मानं तपित विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येषु ब्रह्मलोकः सम्राहिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भुगवते विदेहान्ददामि मां

चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥

स वा एषु महानजु आत्माऽन्नादो वसुदानो विन्दते वसु य एवं वेद ॥ २४॥

स वा एषु महानज् आत्माऽजुरोऽमरोमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयग्ं हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥२५॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुर्मैत्रेयी च कात्यायनी च त्योर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञैव तुर्हि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यद्वृत्तमुपाकरिष्यन् ॥ १॥

मैत्रेयीति होवाच याञ्चवल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽह्मस्मात्स्थाना-दस्मि हुन्त तेऽनुया कात्यायन्याऽन्तं करुवाणीति ॥ २॥

सा होवाच मैत्रेयी यनु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यां न्वहं तेनामृताऽऽहो ३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवित्ग्ं स्यादमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेनेति ॥ ३॥

सा होवाच मैत्रेयी येनाहुं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भुगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ४ ॥

स् होवाच याञ्जवल्क्यः प्रिया वै खुलु नो भवती सती प्रियमुवृधद्धन्त तर्हि भवत्येतद्वयाख्यास्यामि ते व्याचुक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५ ॥

स होवाच न वा अरे पुत्युः कामाय पुतिः प्रियो भवत्यात्मुनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे पशूनां कामाय पशुवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियुं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मुनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मुनस्तु कामाय सुर्वं प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्ट्रव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खुल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदग्ं सर्वं विदितम् ॥ ६ ॥

ब्रह्म तं प्रादाचोऽन्युत्राऽऽत्मुनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं प्रादाचो ऽन्युत्राऽऽत्मुनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादुर्योऽन्युत्राऽऽत्मुनो लोकान्वेद देवास्तं परादुर्योऽन्युत्राऽऽत्मुनो देवान्वेद वेदास्तं परादुर्योऽन्युत्रा ऽऽत्मुनो वेदान्वेद भूतानि तं परादुर्योऽन्युत्रा ऽऽत्मुनो भूतानि वेद सूर्वं तं परादाचोऽन्युत्राऽऽत्मुनः सूर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदग् सूर्वं युदयुमात्मा ॥ ७॥

स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥८॥

स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद्-ग्रहणाय शङ्खस्य तु ग्रहणेन शङ्कध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥९॥

स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद्ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १०॥

स यथाऽऽर्द्रैधाग्नेरभ्याहितस्य पृथम्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट्रग्ं हुतमाशितं पायितमयं च लोकः प्रश्च लोकः सुर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सुर्वाणि निःश्वसितानि ॥ ११ ॥

स यथा सर्वासामपागुं समुद्र एकायनमेवग् सर्वेषाग् स्पर्शानां

त्वगेकायनुमेवग्ं सर्वेषां गन्धानां नासिकैकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं रसानां जिह्नैकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं रूपाणां चृक्षुरेकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं रूपाणां चृक्षुरेकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं श्रव्यानाग्ं श्रोत्रमेकायनुमेवग्ं सर्वेषाग्ं संकल्पानां मन एकायनुमेवग्ं सर्वोषां विद्यानाग्ं हृदयमेकायनुमेवग्ं सर्वेषां कर्मणाग्ं हृस्तावेकायनुमेवग्ं सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनुमेवग्ं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनुमेवग्ं सर्वेषामुध्वनां पादावे - कायनुमेवग्ं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ १२ ॥

स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यित न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३॥

सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहुमिमं विजानामीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयुमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा ॥ १४ ॥

युत्र हि द्वैतिमिन भुवित तिद्वितर इतरं पश्यित तिद्वितर इतरं जिब्रिति तिद्वितर इतरग्ं रसयते तिद्वितर इतरमिभवदित तिद्वितर इतरग्ं शृणोति तिद्वितर इतरं मनुते तिद्वितर इतरग्ं स्पृशित तिद्वितर इतरं विजानाति युत्र त्वस्य सुर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं जिब्रेत्तत्केन कृग्ं रसयेत्तत्केन कुमभिवदेत्तत्केन कृग्ं शृणुयात्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कृगं स्पृशेत्तत्केन कं विजानीयाद्येनेदगं सुर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सुज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशासनासि मैत्रेय्येतावदरे खुल्वमृतत्विमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

अथ वग्ंशः पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः पौतिमाष्यात्पौति-माष्यो गौपवनाद्गौपवनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः शाुष्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच गौतमाच गौतमः॥१॥

आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो गार्ग्याद्वार्ग्यो गार्ग्याद्वार्ग्यो गौतमाद्गीतमः सैतवात्सैतवः पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणो गार्ग्यायणाद्वार्ग्यायण उद्दालकायनादुद्दालकायनो जावालायनाज्जावालायनो माध्यदिनायना-न्माध्यदिनायनः सौकरायणात्सौकरायणः काषायणात्काषायणः सायकायनात्सायकायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥

घृतकौशिकाद्घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पाराशर्यायणः पारा-शर्यात्पाराशर्यो जातूकर्ण्याज्जातूकर्ण्य आसुरायणाच यास्काचा ऽऽसुरायणस्त्रैवणेश्चैवणिरौपजन्धनेरौपजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारद्वाजा-द्वारद्वाज आत्रेयादात्रेयो माण्टेर्माण्टिगौतमाद्गीतमो गौतमाद्गीतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कैशोर्यात्काण्यात्कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्गालवो विदर्भीकौण्डिन्याद्विदर्भीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्वत्सनपाद्वाभ्रवः पृथः
सौभरात्पुन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस
आभूतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात्त्वाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रो
ऽश्विभ्यामश्विनौ दधीच आथर्वणाद्दध्यङ्ङाथर्वणोऽथर्वणो दैवाद्वथर्व
दैवो मृत्योः प्राध्वग्ंसनान्मृत्युः प्राध्वग्ंसनः प्रध्वग्ंसनात्प्रध्वग्ंसन एकर्षे-रेकर्षि-विप्रचित्ते-विप्रचित्तिर्व्यष्टेर्व्याष्टः सनारोः
सनारुः सनातनात्सनातुनः सनगात्सनगः परमेष्टिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो
ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नुमः ॥ ३॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम् ॥
॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः॥

## पञ्चमोऽध्यायः

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्वच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । ॐ३ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माऽऽह कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वे दैनेन यद्वेदित्व्यम् ॥१॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितिर ब्रह्मचर्यमूषुर्देवा मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्य देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यक्तासिष्टा३ इति व्यक्तासिष्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यक्तासिष्टेति ॥१॥ अथ हैनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भुवानिति तेभ्यो हैत्देवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ २ ॥

अथ हैनमुसुरा ऊचुर्ब्रवीतु नो भुवानिति तेभ्यो हैत्देवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्ठा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्द्यध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेत्देवेषा दैवी वागुनुवदति स्तनयित्नुर्द द द इति दाम्यत दत्त द्यध्वमिति तदेत्त्त्रयुग्ं शिक्षेदमं दानं दयामिति ॥ ३॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

एषु प्रजापितर्यद्भृदयमेतद्भृद्धैतत्सर्वं तदेतत्त्र्यक्षरग्ं हृदयमिति हृ इत्येकमक्षरमिष्टरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं दुदत्यस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्गं लोकं य एवं वेद ॥१॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

तद्वै तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं मह्द्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति ज्यतीमाँ होकाञ्जित इन्वसावसद्य एवमेत्-मह्द्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्युगं ह्येव ब्रह्म ॥ १ ॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥

आप पुवेदम्ग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवाग्स्ते देवाः सत्यमेवोपासते तदेतत्त्र्यक्षरग्ं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीतग् सत्यभूयमेव भवति नैनं विद्वाग्ंसमनृतग्ं हिनस्ति ॥१॥

तद्यत्तत्सत्यमसौ स् आदित्यो य एष् एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितौ रिक्मि-भिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिनस् यदोत्क्रमिष्यन्भवित शुद्धमेवैतन्मण्डलं पुरुयति नैनमेते रक्ष्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥

य एष् एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकग्ं शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाह् द्वौ बाह् द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ३॥

योऽयं दक्षिणेऽक्षन्युरुषस्तस्य भूरिति शिर एकग्ं शिर एकमेत्दक्षरं भुव इति बाह् द्वौ बाह् द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषद्दिमिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ४॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

मनोमुयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तर्ह्दये यथा ब्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्योशानः सर्वस्याधिपतिः सर्विमदं प्रशास्ति यदिदं किंच ॥१॥ इति षष्ठं ब्राह्मणम् ॥

विद्युद्वह्मेत्याहुर्विदानाद्विद्युद्विद्युत्येनं पाप्मनो य एवं वेद विद्युद्वह्मेति विद्युद्धयेव ब्रह्म ॥१॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम् ॥ वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तुनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तुस्यै द्वौ स्तुनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितुरस्तुस्याः प्राण् ऋषभो मुनो वत्सः ॥१॥ इत्यष्टमं ब्राह्मणम् ॥

अयमिश्वर्वेश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदम्यते त्रस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णाविपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन्भवति नैनं घोषग् शृणोति ॥ १॥ इति नवमं ब्राह्मणम् ॥

यदा वै पुरुषोऽस्माछोकात्प्रैति स् वायुमागच्छति तस्मै स तुत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स आदित्यमागच्छिति तस्मै स तृत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छिति तस्मै स तृत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते स लोकमागच्छत्य-शोकमहिमं तस्मिन्वसित शाश्वतीः समाः ॥ १॥ इति दशमं ब्राह्मणम् ॥

एतद्वै परमं तपो युद्ध्याहितस्तप्यते परमुग्ं हैव लोकं जयित य एवं वेदैतद्वै परमं तपो यं प्रेतमुरण्यग्ं हुरन्ति परमुग्ं हैव लोकं जयित य एवं वेदैतद्वै परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्याद्धित परमुग्ं हैव लोकं जयित य एवं वेद ॥ १॥ इत्येकादशं ब्राह्मणम् ॥ अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयित वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यित वै प्राण ऋतेऽनादेते ह त्वेव देवते एकधाभूयं भूत्वा परमृतां गुच्छतस्तुद्ध समाऽऽह प्रातृद्वः पितृरं किग्ंस्विदेवैवं विदुषे साधु कुर्यां किमेवारमा असाधु कुर्यामिति स् ह स्माऽऽह पाणिना मा प्रातृद कृत्स्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमृतां गुच्छतीति तस्मा उ हैतुदुवाच वीत्यन्नं वै व्यन्ते हीमानि सूर्वाणि भूतानि विष्टानि रिमिति प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सूर्वाणि भूतानि रमन्ते सूर्वाणि ह वा अस्मिन्भूतानि विद्यन्ति सूर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ १॥ इति ह्यादशं ब्राह्मणम् ॥

उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदग् सूर्वमृत्थापयत्युद्धारमा-दुक्थविद्वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्यग् सलोकृतां जयति य एवं वेद ॥ १ ॥

युजुः प्राणो वै युजुः प्राणे हीमानि सुर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हारमे सुर्वाणि भूतानि श्रेष्ठचाय युजुषः सायुज्यग्ं सलोकृतां जयति यु एवं वेद ॥ २॥

साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सुर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मै सुर्वाणि भूतानि श्रेष्ठश्याय कृत्पन्ते साम्नः सायुज्यग् सलोकृतां जयति य एवं वेद ॥ ३॥

क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः

प्र क्षत्रमृत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यग्ं सलोकृतां जयति य एवं वेद ॥ ४ ॥ इति त्रयोदशं ब्राह्मणम् ॥

भूमिरन्तिरक्षं बौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरण् ह वा एकं गायत्र्ये पदमेतुदु हैवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥१॥

ऋचो युजूग्षि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरग् ह वा पुकं गायत्र्यै पदुमेतुदु हैवास्या एतत्स यावतीयं त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतुदेवं पदं वेद ॥२॥

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरग् ह वा एकं गायत्र्ये पदमेत्दु हैवास्या एतत्स यावदिदं प्राणि तावद्ध जयित योऽस्या एतदेवं पदं वेदाथास्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परो रजा य एष तपित यद्वै चतुर्थं तत्तुरीयं दर्शतं पदिमित ददृश इव होष परोरजा इति सर्वमु होवैष रज् उपर्युपिर तपत्येवगं हैव श्रिया यशसा तपित योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ ३॥

सैषा गायुत्र्येत्सिग्ंस्तुरीये दर्शते पदे परोरजिस प्रतिष्ठिता तद्वै तृत्सत्ये प्रतिष्ठितं चुक्षुर्वे सत्यं चुक्षुर्हि वै सत्यं तस्माच्चिददानीं द्वौ विवदमानावेयातामहुमदर्शमहुमश्रौषमिति य एवं ब्रूयादहुमदर्शिमिति तस्मा एव श्रद्दध्याम तद्वै तृत्सत्यं बुले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बुलं तृत्प्राणे प्रतिष्ठितं तस्मादाहुर्बुलग्ं सत्यादोगीय इत्येवम्बैषा गायुत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हैषा गयाग्ंस्तुत्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणाग्ंस्तत्रे तद्यद्वयाग्ंस्तत्रे तुरमाद्रायत्री नाम स यामेवामूग्ं सावित्रीमन्वाहैषैव सा स युस्मा अन्वाह तुस्य प्राणाग्ंस्रायते ॥ ४ ॥

ताग्ं हैतामेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुबेतद्वाचमनुबूम इति न तथा कुर्याद्मायत्रीमेव सावित्री मनुब्रूयाद्यदि ह वा अप्येवंविद्वह्विव प्रतिगृह्णाति न हैव तुद्गायत्र्या एकंचन पदं प्रति ॥ ५ ॥

स य इमाग्ंस्रीलोकान्पूर्णान्प्रतिगृह्णीयात्सोऽऽस्या एतत्प्रथमं पदुमाप्नुयादुथ यावतीयं त्रयी विद्या यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्सोऽऽस्या एतद्वितीयं पदमाप्नुयादथ यावदिदं प्राणि यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्सो ऽऽस्या एतत्तृतीयं पदमाप्नुयादशास्या एतदेव तुरीयं दर्शतं पदं परोरजा य एष तुपति नैव केनचनाऽऽप्यं कुत उ एतावत्प्रतिगृह्णीयात् ॥ ६ ॥

तुस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चुतुष्पद्यपदिस नु हि पुद्यसे नुमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावरमै कामो मा समृद्धीति वा न हैवारमै स कामः समृध्यते यस्मा एवमुपितिष्ठितेऽहुमदः प्रापिमिति वा ॥ ७ ॥ एतद्भ वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराश्चिमुवाच यन्त्रु हो

त्रद्गायत्रीविद्रब्र्था अथ कथुगुं हस्तीभूतो वहसीति मुखुगुं ह्यस्याः सम्राण्न विदांचकारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुखं यदि ह वा अपि बह्विवाग्नावभ्याद्धित सर्वमेव तत्संदहत्येवगुं हैवैवंविद्यद्यिप बह्विव पापं कुरुते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धः पूतोऽज्रोऽमृतः संभवति ॥ ८॥ इति चतुर्दशं ब्राह्मणम् ॥

॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमोऽध्यायः ॥

## षष्ठोऽध्यायः

ॐ यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति यु एवं वेद ॥ १॥

यो ह वै वृसिष्ठां वेद वृसिष्ठः स्वानां भवति वाग्वै वृसिष्ठा वृसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ॥ २ ॥

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे चक्षुर्वै प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद ॥ ३॥

यो ह वै संपदं वेद सगुं हास्मै पद्यते यं कामं काम्यते श्रोत्रं वै संपच्छ्रोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः सगुं हास्मै पद्यते यं कामं काम्यते यु एवं वेद ॥ ४॥

यो ह वा आयतनं वेदाऽऽयतनग् स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयतनमायतनग् स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥ ५॥

यो ह वै प्रजातिं वेद प्रजायते ह प्रज्या पशुभी रेतो वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रज्या पशुभिर्य एवं वेद ॥ ६ ॥

ते हेमे प्राणा अहग्ंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जम्मुस्तुद्धोचुः को नो वृसिष्ठ इति तुद्धोवाच यस्मिन्व उत्क्रान्त इदग्ं शरीरं पापीयो मन्यते स वो वृसिष्ठ इति ॥७॥

वाग्धोचक्राम सा संवत्सरं प्रोष्याऽऽगृत्योवाच कथुमशकत मृदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथाऽकला अवदन्तो वाचा प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृज्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाग्ंसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमुजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८॥

चुक्षुर्होचक्राम तृत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगृत्योवाच कथुमशकत

मृदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथाऽन्धा अपश्यन्तश्चक्षुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृष्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाग्ंसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवम्जीविष्मेति प्रविवेश ह चक्षुः ॥९॥

श्रोत्रग्ं होचक्राम तृत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगृत्योवाच कथमशकत मृदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बिधरा अशृण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वाग्ंसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवम्जीविष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १०॥

मुनो होचक्राम तृत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगृत्योवाच कथुमशकत मुदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा मुग्धा अविद्वाग्ंसो मुनसा प्राण्नतः प्राणेन वृदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसैवमुजीविष्मेति प्रविवेश ह मुनः ॥ ११ ॥

रेतो होचकाम तृत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगृत्योवाच कथमशकत मृदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राण्-तः प्राणेन बदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाग्सो मुनसैवमुजीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२ ॥

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा महासुहयः सैन्धवः पड्वीशशङ्कृन्संवृहेदेवग्ं हैवेमान्प्राणान्संववर्ह ते होचुर्मा भगव उत्क्रमीर्न वै शक्ष्यामस्त्वदृते जीवितुमिति तस्यो मे बिलं कुरुतेति तथेति ॥ १३॥

सा ह वागुवाच यद्वा अहं वृसिष्ठाऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति यद्वा अहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसीति चृक्षुर्यद्वा अह्गुं संपद्स्मि त्वं तत्संपदसीति श्रोत्रं यद्वा अहुमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति मनो यद्वा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत्प्रजातिरसीति रेतस्तस्यो मे किम्नं किं वास इति यदिदं किंचाऽऽश्वभ्य आ कृमिभ्य आ कीटपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं ज्ञ्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतं य एवमेतदनस्यानं वेद तदिद्वाग्ंसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाऽऽचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

श्वेतकेतुई वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम स आजगाम जैवलिं प्रवाहणं परिचार्यमाणं तुमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमारा३ इति स भो३ इति प्रतिशुश्रावानुशिष्टोऽन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥१॥

वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति होवाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यथाऽसौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिर्न संपूर्यता ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्याग् हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३ इति नेति हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा पुन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वाऽपि हि न ऋषेर्वचः श्रुतं द्वे सृती अशृणवं पितॄणामहं देवानामुत मृत्यानां ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पित्रं मातुरं चेति नाहमृत एकंचन वेदेति होवाच ॥ २ ॥

अथैनं वसत्योपमन्त्रयांचक्रेऽनादृत्य वसितं कुमारः प्रदुद्राव स आजगाम पितरं तृग्ं होवाचेति वाव किल नो भवान्पुराऽनुशिष्टान्वोच इति कथुग्ं सुमेध इति पञ्च मा प्रश्नान्राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नैकंचन् वेदेति कतमे त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३॥

स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किंच वेद सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेरास तस्मा आसनुमाहृत्योदकुमाहारयांचकाराथ हास्मा अर्घ्यं चकार तुगुं होवाच वृरं भुगवते गौतमाय दद्म इति ॥ ४॥

स् होवाच प्रतिज्ञातो म एष वृरो यां तु कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥ ५॥

स होवाच दैवेषु वै गौतम तद्घरेषु मानुषाणां ब्रूहीति ॥ ६ ॥ स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गोअश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य मा नो भवान्बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्या-भ्यवदान्यो भूदिति स वै गौतम तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं

भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व उपयन्ति स होपायन-कीर्त्योवास ॥ ७॥

स होवाच तथा नस्त्वं गौतम् माऽपुराधास्तुव च पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिग्ंश्चन ब्राह्मण उवास तां त्वहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्रुवन्तमर्हति प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८॥

असौ वै लोकोऽग्निर्गीतम तस्याऽऽदित्य एवं समिद्रश्मयो धूमो ऽहरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्नति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥

पर्जन्यो वा अग्निगीतम तस्य संवत्सर् एव सिमदभ्राणि धूमो विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा हादुनयो विस्फुलिङ्गास्तुस्मिन्नेतुस्मिन्नश्चौ देवाः सोमग् राजानं जुह्नति तस्या आहुत्यै वृष्टिः संभवति ॥ १०॥

अयं वै लोकोऽग्निर्गीतम तस्य पृथिव्येव समिदग्निर्धूमो रात्रिरर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वृष्टिं जुह्नति तस्या आहुत्या अन्नग् संभवति ॥ ११ ॥

पुरुषो वा अग्निर्गीतम तस्य व्यात्तमेव समित्प्राणो धूमो वागर्चिश्वक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गास्तुस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्नति तस्या आहुत्यै रेतः संभवति ॥ १२ ॥

योषा वा अग्निर्गीतम तुस्या उपस्थ एव समिल्जोमानि धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्ने- तस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्नित तस्या आहुत्यै पुरुषः संभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा म्रियते ॥ १३॥

अथैनमश्चये हरन्ति तस्याग्चिरेवाग्चिर्मवित समित्सिमिद्भूमो धूमोऽर्चिरचिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुल्ङ्गा विस्फुल्ङ्गास्तिसिन्ने-तस्मिन्नश्चौ देवाः पुरुषं जुह्नित तस्या आहुत्यै पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति ॥ १४ ॥

ते य एवमेतृद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धागुं सत्यमुपासते तेऽर्चिरिभसंभवन्त्यर्चिषोऽहरू आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षा-द्यान्षण्मासानुदङ्ङादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोका-दादित्यमादित्याद्वैद्युतं तान्वैद्युतान् वैद्युतान्युरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु प्राः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥ १५॥

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूम्मिभसंभवन्ति धूमाद्रात्रिगं रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद्यान्षण्मासान्द्र- क्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाचन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति ताग्ंस्त्तत्र देवा यथा सोमग्ं राजानमाप्यायस्वा- पक्षीयस्वेत्येवमेनाग्ंस्त्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पर्यवैत्यथेम्मेवा ऽऽकाश्मिभिनिष्यद्यन्त आकाशाद्वायुं वायोर्वृष्टिं वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्यान्तं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ ह्यन्ते ततो योषाग्नौ

जायन्ते ते लोकान्प्रत्युत्थायिनस्त एवमेवानुपरिवर्तन्तेऽथ य एतौ पुन्यानौ न विदुस्ते कीट्यः पतङ्गा यदिदं दंदश्कम् ॥ १६॥

## इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥

स यः काम्येत महत्प्राप्नुयामित्युदगयन् आपूर्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्व्रती भूत्वौदुम्बरे कग्ंसे चमसे वा सर्वौषधं फुलानीति संभृत्य परिसमुद्ध परिलिप्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीर्या ऽऽवृताज्यम् सग्ंस्कृत्य पुग्ंसा नक्षत्रेण मृन्थम् संनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्विय जातवेदस्तिर्यञ्जो घ्नन्ति पुरुषस्य कामान् । तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा तृप्ताः सर्वैः कामस्तर्पयन्तु स्वाहा । या तिरश्ची निप्चतेऽहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य धारया युजे सग्राधनीमहग्ं स्वाहा ॥ १ ॥

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित प्राणाय स्वाहा वृतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित वाचे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित मृनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित हेतसे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित हेतसे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्ये सग्ंस्रवम्वनयित ॥ २॥

अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित सोमाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित भूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित भूः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित भुवः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित क्षत्नाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित क्षत्नाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित भूतिथयते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मृन्थे सग्सवमृवनयित ॥ ३॥

अथैनमभिमृशति भ्रमदिस ज्वलदिस पूर्णमिस प्रस्तब्ध-मस्येकसभमिस हिंकृतमिस हिंक्रियमाणमस्युद्गीथमस्युद्गीयमानमिस श्रावितमिस प्रत्याश्रावितमस्यार्द्रे संदीप्तमिस विभूरिस प्रभूरस्यन्नमिस ज्योतिरिस निधनमिस संवर्गोऽसीति ॥ ४ ॥

अथैनमुद्यच्छत्यामग्स्यामग्हि ते महि स हि राजेशानो ऽधिपतिः स माग् राजेशानोऽधिपतिं करोत्विति ॥ ५॥

अथैनमाचामित तृत्सवितुर्वरिण्यम् । मुधु वाता ऋतायते मुधु

क्षरिन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा । भूगों देवस्य धीमि । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवग्ं रुजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता । भुवः स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात् । मधुमान्नो वनस्पतिर्मृधुमाग्ं अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । स्वः स्वाहेति सर्वां च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमतीरहमेवेदग्ं सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत् आचम्य पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाग्निं प्राविश्वाराः संविश्वति प्रात्रादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीक्मस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो वग्ंशं जपति ॥ ६ ॥

तुग् हैतुमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन उपत्वोवाचापि य एनग् शुष्के स्थाणौ निषिश्चेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७॥

एत्मु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङ्गचायान्तेवासिनं उक्त्वोवाचापि य एनग्ं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८॥

एत्मु हैव् मधुकः पैङ्गचश्रूलाय भागवित्तयेऽन्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनग्ं शुष्के स्थाणौ निषिश्चेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः एलाशानीति ॥ ९॥

एतुमु हैव चूलो भागवित्तिर्जानकय आयस्थूणायान्तेवासिन

उक्त्वोवाचापि य एनग्ं शुष्के स्थाणौ निषिश्चेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेुयुः पलाशानीति ॥१०॥

एतुमु हैव जानिकरायस्थूणः सत्यकामाय जाबाळायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनग् शुष्के स्थाणौ निषिश्चेष्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ११॥

एतुमु हैव् सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि य एनग् शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति तुमेतं नापुत्राय वाऽनन्तेवासिने वा ब्रूयात् ॥ १२ ॥

चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स्नुव औतुम्बरश्चमस औदुम्बर इध्म औदुम्बर्या उपमन्थन्यौ दुश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियंगवो गोधूमाश्च मसूराश्च खुल्वाश्च खल्कुलाश्च तान्पिष्टान्दधनि मुधुनि घृत् उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥

एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फुलानि फुलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥१॥

स् ह प्रजापितरीक्षांचक्रे हुन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्त्रियग् सस्जे तागुं सुष्दाऽध उपास्त तस्मात्स्त्रियम्ध उपासीत स एतं प्राञ्चं ग्रावाणमात्मन एव समुदपारयत्तेनैनामभ्यसृजत् ॥ २॥ तस्या वेदिरुप्स्थो छोमानि बर्हिश्चर्माधिष्वणे सुमिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान्ह वै वाजपेयेन युजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासाग् स्त्रीणाग् सुकृतं वृङ्क्तेऽथ य इदम्विद्वानधोपहासं चरत्याऽस्य स्त्रियः सुकृतं वृङ्को ॥ ३॥

एत् इस्म वै तृद्धिद्वानुद्दालक आरुणिराहैत् इस्म वै तृद्धिद्वान्त्राको मौद्रत्य आहैत् इस्म वै तृद्धिद्वान्कुमारहारित आह बहुवो मूर्या बाह्यणायना निरिन्द्रिया विसुकृतोऽस्माङोकात्प्रयन्ति य इदम्विद्वाग्ंसोऽधोपहासं चरन्तीति बहु वा इदुग्ं सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दिति ॥ ४:॥

तदिभुमृशेदुनु वा मन्त्रयेत युन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमुस्कान्त्सी-द्यदोषधीरप्यसरद्यद्यः। इदुमहं तद्गेत आददे पुनर्मामैत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भृगः। पुनरिग्निर्धिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्तामित्यना-मिकाङ्गुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तुनौ वा भ्रुवौ वा निुमृज्यात् ॥ ५॥

अथ युद्धदक् आत्मानं पुश्येत्तदिभुमन्त्रयेत मयि तेज इन्द्रियं युशो द्वविणग्ं सुकृतिमृति श्रीर्ह वा एषा स्त्रीणां युन्मलो-द्वासास्तरमान्मलोद्वाससं युशस्विनीमभिक्रम्योपमन्त्रयेत ॥ ६॥

सा चेदरमै न दबात्काममेनामुवक्रीणीयात्सा चेदरमै नैव दबात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्यातिक्रामेदिन्द्रियेण ते युशसा युश आदद इत्ययशा एव भवति ॥ ७ ॥

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते युशसा युश आदधामीति युशस्विनावेव भवतः ॥८॥

स यामिच्छेत्काम्येत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखग् संघायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदुङ्गादङ्गात्संभवसि हृदया-दिधजायसे । स त्वमङ्गकषायोऽसिदिग्धिवद्धिमव मादयेमामम् मयीति ॥ ९॥

अथ यामिच्छेत्र गुर्भं दुधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखग् संधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥ १०॥

अथ यामिच्छेद्घीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखग् संघायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गर्भिण्येव भवति ॥ ११॥

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद्विष्यादामपात्रे ऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमग् शरबर्हिस्तीर्त्वा तस्मिन्नेताः शर्भृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाऽक्ता जुहुयान्मम समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीः पुत्रपश्र्ग्स्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषीः पुत्रपश्र्ग्स्त आददेऽसाविति मम समिद्धे ऽहौषीराशापसकाशौ त आददेऽसाविति स वा एष निरिन्द्रियो

विसुकृतोऽस्माल्लोकात्प्रैति यमेवंविद्वाह्मणः शुपित तस्मादेवंविच्छ्रो-त्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत् ह्येवंवित्परो भवति ॥१२॥

अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत्त्र्यहं कग्सेन पिवेदहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात्विरात्रान्त आसुत्य ब्रीहीनवधातयेत् ॥ १३॥

स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्को जायेत वेदमुनुब्रुवीत सर्वमायुरियादिति क्षीरौदनं पाचियत्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनियतवै ॥१४॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत द्वौ वेदावनु ब्रुवीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचियत्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनियतवै ॥ १५॥

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे स्यामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन्वेदानुनुब्रुवीत सर्वमायुरियादित्युदौदनं पाचियत्वा सर्पिष्मन्त-मश्रीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १६॥

अथ य इच्छेदुहिता मे पण्डिता जायेत सुर्वमायुरियादिति तिलौदनं पाचयित्वा सुर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥ १७ ॥

अथ य इच्छ्रेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिंगमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदानुनुब्रुवीत सर्वमायुरियादिति माग्ंसौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम्श्रीयातामीश्वरौ जनयितवा औक्षेण वाऽऽर्षभेण वा ॥ १८॥ अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताऽऽज्यं चेष्टित्वा स्थालीपाक्-स्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमत्ये स्वाहा देवाय सिवत्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्भृत्य प्राश्नाति प्राश्येतरस्याः प्रयच्छिति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरियत्वा तेनैनां त्रिर्भ्यक्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्याग्ं सं जायां पुत्या सहेति ॥ १९ ॥

अथैनामभिषद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्वग्ं सा त्वमस्य मोऽहग्ं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहुं पृथिवी त्वं तावेहि सग्रभावहै सह रेतो दधावहै पुगुंसे पुत्राय वित्तय इति ॥ २०॥

अथास्या ऊर् विह्यपयित विजिहीयां बावापृथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखग् संघाय त्रिरेनाम्नुलोमाम्नुमार्षि विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिग्शतु । आसिश्चतु प्रजापतिर्धाता गुर्मं दधातु ते । गुर्मं धेहि सिनीवालि गुर्मं धेहि पृथुष्टुके । गुर्मं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ २१ ॥

हिरण्मयी अरुणी याभ्यां निर्मृन्थतामश्चिनौ । तुं ते गुर्भग् हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाऽग्निगर्भा पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । वायुर्दिशां यथा गुर्भ एवं गुर्भं दधामि तेऽसाविति ॥ २२ ॥

सोष्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति । यथा वायुः पुष्करिणीग्ं समिङ्गयति सर्वतः । एवा ते गुर्भ एजतु सह्वितु जरायुणा । इन्द्रस्यायं ब्रजः

कृतः सार्गलः सपरिश्रयः । तुमिन्द्र निर्जिहि गुर्भेण सावराग्ं सहेति ॥२३॥

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय कग्से पृषदाज्यग् संनीय पृषदाज्यस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्सह्स्रं पुष्यासमेधमानः स्वे गृहे । अस्योपसन्द्यां मा च्छैत्सीत्प्रज्या च पशुभिश्व स्वाहा । मुयि प्राणाग्रस्त्विय मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कर्मणाऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनुमिह्यकरम् । अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्वान्स्विष्टग्ं सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥

अथास्य दक्षिणं कुर्णमिभिनिधाय वाग्वागिति त्रिर्थ दुधि मुधु घृतग्ं संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति । भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुवः स्वः सर्वं त्विय दधामीति ॥ २५॥

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद्गुह्यमेव नाम भवति ॥ २६ ॥

अधैनं मात्रे प्रदाय स्तुनं प्रयच्छति यस्ते स्तुनः शशयो यो मयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सुद्रत्रः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तुमिह धातवे करिति ॥ २७ ॥

अधास्य मातुरमभिमन्त्रयते । इलाऽसि मैत्रावरुणी वीरे वीरुमजीजनत्।सा त्वं वीर्वती भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरदिति। तं वा एतमाहुर्तिपिता बताभूरितिपितामहो बताभूः परमां बत् काष्ठां प्रापच्छ्रिया युशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ २८ ॥ **इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥** 

अथ वग्ंशः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्रो गौतमीपुत्राद्गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रा-त्पाराशरीपुत्र औपस्वस्तीपुत्रादौपस्वस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रा-त्पाराशरीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्रः कौशिकीपुत्रा-त्कौशिकीपुत्र आलम्बीपुत्राच वैयाप्रपदीपुत्राच वैयाप्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच काणीपुत्राच काणीपुत्रः ॥१॥

आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्रो गौतमीपुत्राद्गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्वारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्वात्सीपुत्रः
पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वार्कारुणीपुत्राद्वार्कारुणीपुत्रो वार्कारुणीपुत्राद्वार्कारुणीपुत्र आर्तभागीपुत्रादार्तभागीपुत्रः शौङ्गीपुत्राच्छौङ्गीपुत्रः सांकृतीपुत्रात्सांकृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनीपुत्र
आलम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्ञायन्तीपुत्रो माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रो माण्डूकीपुत्रान्माण्डूकीपुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राधीतरीपुत्राद्वाधीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्वालुकीपुत्रः क्रौश्चिकीपुत्राभ्यां क्रौश्चिकीपुत्रौ वैदभृतीपुत्राद्वैदभृतीपुत्रः कार्शकेयीपुत्रात्कार्शकेयीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात्प्राचीनयोगी-

पुत्रः सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रः प्राश्नीपुत्रादासुरिवासिनः प्राश्नीपुत्र आसुरायणादासुरायण् आसुरेरासुरिः ॥ २ ॥

याज्ञवल्क्याद्याज्ञवल्क्य उद्दालकादुद्दालकोऽरुणादुरुण उपवेशेरुपवेशिः कुश्रेः कुश्रिर्वाजश्रवसो वाजश्रवा जिह्नावतो
बाध्योगाजिह्नावान्बाध्योगोऽसिताद्वार्षगणाद्दसितो वार्षगणो हितात्कृश्यपाद्धितः कृश्यपः शिल्पात्कृश्यपाच्छिल्पः कृश्यपः
कृश्यपात्रैध्रवेः कृश्यपो नैध्रुविर्वाचो वागाम्भिण्या अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि शुक्कानि यजूग्षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येना
ऽऽख्यायुन्ते ॥ ३॥

समान्मा सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रो माण्डूकायनेर्माण्डूका-यनिर्माण्डव्यान्माण्डव्यः कौत्सात्कौत्सो माहित्थेर्माहित्थिर्वाम-कक्षायणाद्वामकक्षायणः शाण्डित्याच्छाण्डित्यो वात्स्याद्वात्स्यः कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्यज्ञवचा राजस्तम्बायन-स्तुरात्कावषेयात्तुरः कावषेयः प्रजापतेः प्रजापतिर्ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नुमः ॥ ४॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥

स्वयंभु ब्रह्मणे नुमः ॥ ४ ॥ **इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥**॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठोऽध्यायः ॥
॥ इति वाजसनेयके बृहदारण्यकोपनिषत्-समाप्ता ॥
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविशुष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् ॥

( श्रीगणेशाधर्वशीर्षम् )

ॐ भृद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पेश्येमाक्षभिर्यजेत्राः । स्थिरेरङ्गैस्तुष्टुवाग्ं संस्तुनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रेवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृह्दस्पतिर्दधातु ॥

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ नर्मस्ते गुणर्वनये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वंमसि । त्वमेव केवलं कर्ताऽसि । त्वमेव केवलं धर्ताऽसि । त्वमेव केवलं हर्ताऽसि । त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्माऽसि नित्यम् ॥ १ ॥

ऋतं वृच्मि । संत्यं वृच्मि ॥२॥

अव त्वं माम् । अवं वृक्तारम् । अवं श्रोतारम् । अवं दातारम् । अवं धातारम् । अवानूचानमंव शिष्यम् । अवं पश्चात्तात् । अवं पुरस्तात् । अवोत्तरात्तात् । अवं दक्षिणात्तात् । अवं चोध्वात्तात् । अवाधरात्तात् । सर्वतो मां पाहि पाहिं समन्तात् ॥ ३॥

त्वं वाड्ययंस्त्वं चिन्मयः । त्वमानन्दमयंस्त्वं ब्रह्ममयः । त्वं सचिदानन्दाऽद्विंतीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञानंमयोऽसि ॥ ४॥

सर्वं जगदिदं त्वंत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वंत्तस्तिष्ठति । सर्वं

जगदिदं त्विय लयमेष्यृति । सर्वं जगदिदं त्वियं प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिंलो नुभः । त्वं चत्वारि वांक्पदानि ॥५॥

त्वं गुणत्रंयातीतः । त्वं अवस्थात्रंयातीतः । त्वं देहत्रंयातीतः । त्वं कालत्रंयातीतः । त्वं मूलाधारस्थितौऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रंयातमकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमिन्नस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म सूर्युवः स्वरोम् ॥ ६ ॥

गुणादिं पूर्वमुचार्य वर्णादीं स्तदनन्तरम् । अनुस्वारः पंरतरः। अर्धे न्दुल्सितम्। तारेण ऋद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम्। अकारो मध्यंमरूपम्। अनुस्वारक्चौन्त्यरूपम्। बिन्दुरुत्तररूपम् । नादंः सन्धानम् । सग्हिता सन्धिः। सैषा गणे शिवद्या। गणेक ऋषिः। निचृद्वायंत्रीच्छन्दः। गणपति र्देवता। ॐ गं गणपंतये नमः॥ ७॥

> एकदुन्तायं विद्यहें वक्रतुण्डायं धीमहि । तन्नों दन्तिः प्रचोदयाँत् ॥८॥

एकदन्तं चेतुर्हस्तुं पाशमेङ्कशुधारिणम् । रदं च वर्रदं हस्तैर्बिभ्राणं मूष्कध्वंजम्।रत्तं लम्बोदंरं शूर्पकर्णकं रक्तवासंसम्। रक्तगन्धानुंलिप्ताङ्कं रक्तपुंष्यैः सुपूजितम्। भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युंतम्। आविंर्भूतं चं सुष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्। एवं ध्यायितं यो नित्यं स योगीं योगिनां वेरः ॥९॥

नमो ब्रातपतये । नमो गणपतये । नमः प्रमथपतये । नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॥ १० ॥

एतदथर्वशीर्षं योऽधीते स ब्रह्मभूयांय कृत्पते । स सर्वविष्नौर्न बाध्यते । स सर्वत्र सुखंमेधते । स पञ्चमहापापाँत् प्रमुच्यते । सायमंधीयानो दिवसकृतं पापं नाश्चयति । प्रातरंधीयानो रात्रिकृतं पापं नाश्चयति । सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापोऽपापो भवति । सर्वत्राधीयानोऽपविंघ्नो भवति । धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति । इदमथर्वशीर्षमशिष्यायं न देयम् । यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति । सहस्रावर्तनाद्यं यं कामंमधीते तं तमनेन साधयेत् ॥ ११ ॥

अनेन गणपितमंभिषिञ्चिति स वांग्मी भवति । चतुर्थ्यामनंश्चन् जपिति स विद्यांवान् भवति । इत्यथर्वंणवाक्यम् । ब्रह्माद्यावरंणं विद्यान्न बिभेति कदांचनेति ॥ १२॥

यो दूर्वाङ्क्षेरैर्युजित स वैश्रवणोपमो भुवति । यो लांजैर्युजिति स यशोवान् भुवति । स मेधावान् भुवति । यो मोदकसहस्रेण युजिति स वाञ्छितफलमंवाप्नोति । यः साज्य समिद्भिर्युजिति स सर्वं लभते स सर्वं लुभते ॥ १३॥ अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्रांहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भुवति । सूर्यग्रहे मंहानुद्यां प्रतिमासिन्नधौ वा जप्त्वा सिद्धमंन्त्रो भुवति । महाविध्नौत् प्रमुच्यते । महादोषौत् प्रमुच्यते । सहाप्रत्यवायौत् प्रमुच्यते । स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति । य एवं वेद । इत्युपिनषंत् ॥ १४ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ सूर्योपनिषत् ॥

ॐ भृद्रं कर्णें भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजंत्राः । स्थिरेरङ्गें स्तुष्टुवाग्ंसंस्तुनूभिः । व्यशें म देवहिंतं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धश्रेवाः । स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो वृहस्यतिंर्दधातु ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥

ॐ अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्यांख्यास्यामः । ब्रह्मा ऋषिः । गायंत्री छुन्दः । आदित्यो देवता । हंसः सोऽहमग्निनारायणयुंक्तं बीजम् । हृष्ठेखा शक्तिः । वियदादिसर्गसंयुंक्तं कीलकम् । चतुर्विधपुरुषार्थं सिद्धवर्थे विनियोगः ।

षट्स्वरारूढेंन बीजेन षडेङ्गं रक्ताम्बुंज संस्थितं सप्ताश्वरिधनं हिरेण्यवर्णं चंतुर्भुजं पद्मद्वयाऽभयवरदह्स्तं कालचक्रंप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः॥ ॐ भूर्भुवः सुवंः । तत्संवितुर्वरेणयं भर्गो देवस्यं धीमहि । धियो यो नंः प्रचोदयाँत् । सूर्यं आत्मा जर्गतस्तस्थुषंश्च । सूर्याद्वे खिल्वमानि भूतांनि जायंन्ते । सूर्यांचुज्ञः पर्जन्यो ऽन्नमात्मा ।

नमस्ते आदित्य । त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मं कर्तासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि । त्वमेव प्रत्यक्षं ऋगंसि । त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि । त्वमेव प्रत्यक्षं ऋगंसि । त्वमेव प्रत्यक्षं सामांसि । त्वमेव प्रत्यक्षमर्थविसि । त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि । आदित्याद्वायुर्ज्यते । आदित्याद्वापों-जायन्ते।आदित्याज्योतिंर्जायते । आदित्याद्व्योम दिशों जायन्ते।

आदित्याद् देवा जायुन्ते । आदित्याद्वेदा जायुन्ते । आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपिति । असाविद्वत्यो ब्रह्मा । आदित्यो ऽन्तःकरण-मनोबुद्धि-चित्ताहंकाराः । आदित्यो वै व्यानस्समानो-दानोऽपीनः प्राणः । आदित्यो वै श्रोत्र-त्वक्चक्ष्र्रसंनघ्राणाः ।

आदित्यो वै वाक्पाणिपादपांयूपस्थाः । आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरंसगुन्धाः।आदित्यो वै वचनादानागमन विसंगीनुन्दाः। आनन्दमयो विज्ञानमयो विज्ञानघनं आदित्यः। नमो मित्राय भानवे मृत्योंमा पाहि । भ्राजिष्णवे विश्वहेतं वे नुमः। सूर्याद्भवन्तिं भूतानि सूर्योण पार्लितानि तु ।

सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहंमेव च । चक्षुंर्नो देवः

संविता चक्षुंर्न उत पूर्वतः । चक्षुं-र्धाता दंधातु नः । आदित्यायं विदाहें सहस्रकिरणायं धीमहि । तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ।

सुविता पुरस्तांत्सिवृता पृश्चात्तांत्सिवृतोत्तरात्तांत्सिवृताधुरात्तां-त्सिवृता नंः सुवतु सुर्वतांतिग् सिवृता नों रासतां दीर्घमायुः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा । घृणिरिति द्वे अक्षरें । सूर्य इत्यक्षरद्वयम् । आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि । एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मृनुः।

यः सदाहरहंर्जपृति स वै ब्राह्मणो भुवति स वै ब्राह्मणो भुवति । सूर्याभिमुंखो जप्त्वा महाव्याधि भयाँत्प्रमुच्यते । अलंक्ष्मीर्नुख्यति । अभक्ष्य भक्षणात् पूंतो भुवति । अगम्यागमनात् पूंतो भुवति । पतित संभाषणात् पूंतो भुवति । असत् संभाषणात्पूंतो भुवति ।

मध्याह्ने सूर्याभिमुंखः पुठेत्। सद्योत्पन्नपञ्चमहापातकाँत्प्रमुच्यते। सैषा सावित्रीं विद्यां न किंचिदिपि न कस्मैचिंत्प्रश्ंसयेत्। य पुतां महाभागः प्रांतः पुठित स भाग्यंवान् जायते पंशून्विन्दित । वेदाँर्थं लूभते । त्रिकालमेंतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमंवाप्नोति । हस्तादिंत्ये जपित स महामृंत्युं तुरित स महामृंत्युं तुरित य एवं वेद । इत्युंपनिषत् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥



# ॥ कठोपनिषत् ॥

## प्रथमोऽध्यायः

#### प्रथमा वल्ली

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेुजुस्विनावधींतमस्तु मा विद्विषावहैं ॥

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

उशन्हं वै वाजश्रंवसः सुर्व वेंदसं ददौ । तस्य हु नचिंकेता नाम पुत्र आंस ॥ १ ॥ तुग्ं ह कुमारग्ं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रुद्धाऽऽविंवेश, सोऽमन्यत ॥ २ ॥ पीतोदंका जुम्धतृंणा दुम्धदों हा निरिन्द्रियाः। अनुन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छंति ता ददंत् ॥ ३ ॥ स् होवाच पितरं तत क्स्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं तग्ं होंवाच मृत्यवें त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ बहुनामें मि प्रथमो बहुनामें मि मध्यमः । किग्स्विद्यमस्यं कुर्तृव्यं यन्मयांऽद्य कुरिष्यंति ॥ ५ ॥

अनुपंश्य यंथा पूर्वे प्रतिपंश्य तथाऽपंरे । सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजांयते पुनः ॥६॥ वैश्वानरः प्रविंशत्य- तिथिब्राह्मणो गृंहान् । तस्यैताग् शान्तिं कुर्वन्ति हुर वैवस्वतोदंकम् ॥७॥ आशाप्रंतीक्षे सङ्गतग्ं स्नृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपश्यं सर्वान् । एतद्वृंङ्क्ते पुरुषस्यात्यंमेधसो यस्यानंश्रन् वसति ब्राह्मणो गृंहे ॥८॥ तिस्रो रात्रीर्यदवांत्सीर्गृहे मे

ऽनुश्नन्त्रंक्षन्नतिथिर्नमस्यः । नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेंऽस्तु तुस्मात्प्रतिं त्रीन्वरान्वृंणीष्व ॥९॥ शान्तसंङ्कल्पः सुमनां यथा स्याद्वीतमन्युर्गोतमों माऽभि मृत्यो । त्वत्प्रसृष्टं माऽभि वंदेत्प्रतीत एतत् त्रंयाणां पृथमं वरं वृणे ॥१०॥

यथा पुंरस्ताद्भवितां प्रतीत औद्दालंकिरारुणिर्मृत्युसृंष्टः । सुखग्ं रात्रीः श्रयितां वीतमन्युस्त्वां दृदृशिंवान्मृत्युमुंखात्प्रमुक्तम् ॥११॥ स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तंत्र त्वं न जरयां विभेति । उभे तीत्विऽशनांयापिपासे शोकातिगो मोदंते स्वर्गलोंके ॥१२॥ स त्वमिश्रग्ं स्वर्ग्यमध्येषिं मृत्यो प्रबूंहि तग्ं श्रद्धानायं मह्यम् । स्वर्गलोका अमृतंत्वं भजन्त एतंद् द्वितीयेन वृणे वेरेण ॥१३॥ प्र तें ब्रवीमि तदु में निबोध स्वर्ग्यमिश्रं निचकेतः प्रजानन् । अनंन्तलोकाप्तिम्थो प्रतिष्ठांविद्धं त्वमृतं निहितं गुहायाम् ॥१४॥ लोकादिमृश्रिं तमुंवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । स चांपि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तंमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥

तमंब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वृरं तवें हाद्य दुदामिं भूयः । तवैं व नाम्ना भवितांऽयमग्निः सुङ्कां चेमामनें करूपां गृंहाण ॥ १६ ॥ त्रिणांचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकेर्मकृत्तरंति जन्ममृत्यू । ब्रह्मंजज्ञं देवमीं ड्यं विदित्वा निर्चाय्येमाग् शान्तिमत्यंन्तमेति ॥ १७ ॥ त्रिणांचिकेतस्त्रयमें तद्विदित्वा य एवं विद्वाग्श्चिनुंते नाचिकेंतम् । स मृत्युंपाशान्युरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदंते स्वर्गलोंके ॥ १८ ॥ एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीया द्वितीयेन वरेण । एतमिश्निं त्वैवं प्रवक्ष्यन्ति जुनासंस्तृतीयं वरं नृचिकेतो वृणीष्ट्य ॥ १९ ॥ येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतिद्विंद्यामुनुशिष्टस्त्वयाऽहं वुराणामेष वुरस्तृंतीयः ॥ २० ॥

देवैरत्रापि विचिकिंत्सितं पुरा न हिं सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सुजैनम् ॥ २१ ॥ देवैरत्रापि विचिकिंत्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयंमात्थ। वक्तां चास्य त्वादृगंन्यो न रुभ्यो नान्यों वरस्तुल्य एतस्यं कश्चित् ॥ २२ ॥ शतांयुषः पुत्रपौत्रान्वंणीष्व बहुन्पशून्हस्ति हिरण्यंमश्वान् । भूमेर्महदायतनं वृणीष्य स्वयं च जीव शरदों यावदिच्छिसि ॥ २३ ॥ एतत्तुल्यं युदि मंन्यसे वरं वृणींष्व वित्तं चिरजीविकां च । महांभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोंके सर्वैन्कामागुङ्छन्दतेः प्रार्थयस्व । इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदुंशा लम्भनीया मनुष्यैः । आभिर्मत्प्रत्तांभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं माऽनुप्राक्षीः ॥ २५॥

श्<u>वो</u>ऽभावा मर्त्यस्य युदन्तंकैतत्सर्वे न्द्रियाणां जुरयंन्ति तेजः। अपिं सर्वं जीवितंमल्पमेव तवैंव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ न वित्तेनं तुर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यांमहे वित्तमुद्राक्ष्मं चेत्वा । जीविष्यामो यावदीिशिष्यसि त्वं वरस्तुं मे वरणीयः स एव ॥ २७ ॥ अजीर्यतामुमृतानामुपेत्य जीर्यन्मंर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन् । अभिध्यायन्वर्णरंतिप्रमोदानितदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥ यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्योयत्सापराये महितं ब्रूहि नस्तत् । योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९ ॥

### द्वितीया वल्ली

अन्यंच्छ्रेयोऽन्यदुतैवं प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुषग्ं सिनीतः । तयाः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्यं उ प्रेयो वृंणीते ॥१॥ श्रेयंश्च प्रेयश्च मुनुष्यंमेतस्तौ संपरीत्य विविनिक्ति धीरः । श्रेयोहि धीरोऽभिंप्रेयसो वृणीते प्रेयो मुन्दो योगंक्षेमाद्वृणीते ॥२॥ स त्वं प्रियान्त्रियरूपागृश्च कामान-भिंध्यायन्त्रियकेतोऽत्यस्राक्षीः । नैताग्ं सुङ्कां वित्तमयींमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवों मनुष्याः ॥३॥ दूर्यमेते विपरीते विष्ची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । विद्याभीप्सिनं नृचिकेतसं मन्ये नृत्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥४॥ अविद्यायामुन्तरे वृर्तमानाः स्वयं धीराः पृण्डितंमन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः पृरियंन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ॥५॥

न सींपरायः प्रतिभाति बालं प्रमांचन्तं वित्तमोहेन मूढम् । अयं

लोको नांस्ति प्र इंति मानी पुनंः पुनर्वशमापद्यंते मे ॥६॥ श्रवणायापि बृहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बृहवो यं न विद्युः । आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽआश्चर्यो ज्ञाता कुशलोनुशिष्टः ॥७॥ न नरेणांवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधां चिन्त्यमानः । अनंन्यप्रोक्ते गतिरंत्र नास्त्यणीयान्ह्यतंक्र्यमृणु-प्रमाणात् ॥८॥ नैषां तर्केण मृतिरापनेया प्रोक्तांऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । यां त्वमापः स्त्यधृतिर्वतासि त्वादृंङ्नो भूयान्वचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ जानांम्यहग् शेवधिरित्यनित्यं न ह्यंधुवैः प्राप्यते हि धुवं तत् । ततो मया नाचिकेतिश्वतो ऽश्चिर्नित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवांनस्मि नित्यम् ॥१०॥

कार्मस्याऽऽप्तिं ज्गतः प्रतिष्ठां क्रतीरानन्त्यम्भयंस्य पारम् । स्तोमं महदुरुगांयं प्रतिष्ठां दृष्ट्वां धृत्या धीरो नृचिकैतो ऽत्यस्राक्षीः ॥११॥ तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्नरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मृत्वा धीरो हुर्षशोकौ जहाति ॥१२॥ एतंच्छुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धुम्य-मणुमेतमाप्य । स मोदते मोदनीयग्ं हि लब्ध्वा विवृतग्ं सद्य नृचिकैतसं मन्ये ॥१३॥ अन्यंत्र धुर्मादन्यंत्राधर्मादुन्यत्रास्मात् कृतांकृतात् । अन्यंत्र भूताचं भव्याच यृत्तत्पश्यंसि तृद्वद ॥१४॥ सर्वे' वेदा यत्पुदमांमनन्ति तपांग्ंसि सुर्वाणि चं यद्वदन्ति ।

यदिंच्छन्तो ब्रह्मचंर्यं चरन्ति तत्ते पदग् सङ्घहेण ब्रवीम्योमित्ये-तत् ॥ १५॥

एतद्भ्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्भ्येवाक्षरं परम् । एतद्भ्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिंच्छित तस्य तंत् ॥ १६ ॥ एतद्मलम्बंनं श्रेष्ठमेतद्मलम्बंनं परम् । एतद्मलम्बंनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोंके महीयंते ॥ १७ ॥ न जायते प्रियते वा विपश्चित्रायं कुर्तश्चित्र ब्रभूवं कश्चित् । अजों नित्यः शाश्चतोंऽयं पुराणो न हंन्यते हुन्यमांने शरीरे ॥ १८ ॥ हन्तां चेन्मन्यतें हन्तुग्ं हर्तश्चेन्मन्यतें हतम् । उभौं तौ न विजानींतो नायग्ं हंन्ति न हन्यंते ॥ १९ ॥ अणोरणींयान्मह्तो महींयानात्मास्य जन्तोर्निहतों गुहायाम् । तमंक्रतुः पश्यित वीतशोको धातुः प्रसादांन्महिमानंमात्मनः ॥ २० ॥

आसींनो दूरं व्रजित श्यानों याति सर्वतः । कुस्तं मंदामुद्दं देवं मदन्यों ज्ञातुमहिति ॥ २१ ॥ अशरीरग्ं शरीरेष्वनवस्थे-ष्ववस्थितम् । महान्तं विभुंमात्मानं मृत्वा धीरो न शोचिति ॥ २२ ॥ नार्यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधेया न बहुनां श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृंणुते तन्ग् स्वाम् ॥ २३ ॥ नार्विरतो दुश्चरितान्नांशान्तो नासुमाहितः । नाशांन्तुमानंसो वाऽिष् प्रज्ञानें-नैनुमाप्नुंयात् ॥ २४ ॥ यस्यं ब्रह्म चं क्षुत्रं च उमे भंवत ओदनः । मृत्युंर्यस्योपंसेचुनं कु इत्थां वेद् यत्रं सः ॥ २५ ॥

## तृतीया वही

ऋतं पिंबन्तौ सुकृतंस्य लोके गुहां प्रंविष्टौ प्रामें परार्धे । छायातपौ ब्रह्मविंदो वदन्ति पञ्चाग्नंयो ये च त्रिणाचिंकेताः ॥१॥ यः सेतुरींजानानामक्षरं ब्रह्म यत्पंरम् । अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतगं शक्मिहि ॥२॥ आत्मानगं रिथनं विद्धि शरीरगं रथमंव तु । बुद्धिं तु सार्रिथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ इन्द्रियाणि हंयानाहुर्विषयांग्स्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमंनोयुक्तं भोक्तेत्यांहुर्मनीर्षिणः ॥४॥ यस्त्वंविज्ञानंवान् भवंत्ययुक्तेनं मनसां सदा । तस्येन्द्रियाण्यं वक्यानि दुष्टाश्चां इव सार्रथेः ॥५॥

यस्तुं विज्ञानंबान् भवंति युक्तेनं मुनसां सदा । तस्येन्द्रियाणिं वश्यानि सदश्यां इव सारंथेः॥६॥यस्त्वंविज्ञानंबान् भवत्यमनंस्कः सदाऽशुंचिः । न सं तत्पदंमाप्नोति संसारं चाधिगच्छंति ॥७॥ यस्तुं विज्ञानंबान् भवंति समनंस्कः सदा शुंचिः । स तुं तृत्पदंमाप्नोति यस्माङ्ग्यो न जायंते ॥८॥ विज्ञानसारंथिर्यस्तु मनंः प्रग्रहवांचरः । सोऽध्वनः पारंमाप्नोति तृद्धिष्णोः पर्मं पदम् ॥९॥ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यंश्व परं मनः। मनंसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरांत्मा महान्यरः ॥१०॥

महतः परंमव्यक्तमृव्यंक्तात्पुरुषंः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा

काष्ठां सा पुरा गंतिः ॥ ११ ॥ एष सुर्वेषुं भूतेषु गूढोऽऽंत्मा नृ प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रवंया बुद्ध्या सूक्ष्मयां सूक्ष्मदर्शि भिः ॥ १२ ॥ युच्छेद्वाब्वंनसी प्राज्ञस्तवंच्छेज्ज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मिन महंति नियुच्छेत्तवच्छेच्छान्त आत्मिन ॥ १३ ॥ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वंरान्त्रिबोधंत । क्षुरंस्य धारा निशितां दुरत्यया दुर्गं पंथस्तत्क्वयों वदन्ति ॥ १४ ॥ अशब्दमस्यर्शमुरूपंमव्ययं तथांऽरसं नित्यमं-गन्धवच यत् । अनावंनन्तं मृहतंः परं ध्रुवं निचाय्यं तन्मृत्यु मुंखात्प्रमुच्यते ॥ १५ ॥

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तगं सनातनम् । उक्त्वा श्रुत्वा चं मेधानी ब्रह्मलोके महीयंते ॥ १६ ॥ य इमं परंमं गुह्यं श्रावंयेद्वह्मसंसदि । प्रयतः श्राद्धंकाले वा तदानंन्त्याय कल्पंते तदानंन्त्याय कल्पंत इति ॥ १७ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः चतुर्यी वही

पुराश्चिं खानि व्युतृणंत्स्वयंभूस्त्रस्मात्परांङ्पश्यति नान्तरांत्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगांत्मानमैक्षदावृत्तंचक्षुर्मृतंत्वमिच्छन् ॥१॥ परांचः कामानुनुयंन्ति बालास्ते मृत्योर्यंन्ति विततंस्य पाशम् । अर्थं धीरा अमृतंत्वं विदित्वा ध्रुवमंध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥२॥ येनं रूपं रंसं गुन्धुं शुब्दान्स्पंशांग्श्च मैथुंनान् । एतेंनुव विंजानाति किमत्रं पिरिशिष्यंते । पुतद्वै तत् ॥ ३ ॥ स्वप्नान्तं जागंरितान्तुं चोभौ येनानुपर्श्यंति । महान्तं विभुमात्मानुं मृत्वा धीरो न शोचिति ॥ ४ ॥ य इमं मध्वेदं बेदु आत्मानं जीवमन्तिकात् । ईशानं भूतंभव्यस्य न ततो विजुंगुप्सते । पुतद्वै तत् ॥ ५ ॥

यः पूर्वं तपंसो जातमंद्भयः पूर्वमंजायत । गुहां प्रविश्यं तिष्ठन्तं यो भूतेंभिर्व्यप्रस्यंत । पुतद्वे तत् ॥६॥ या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामंयी । गुहां प्रविश्यं तिष्ठन्तीं या भूतेंभिर्व्यजायंत । पुतद्वे तत् ॥७॥ अरंण्योर्निहितों जातवेदा गुर्भ इंव सुभृतो गुर्भिणींभिः । दिवे दिव ईङ्यो जागृवंद्रिह्वंविष्मंद्रिम्नुष्येंभिरिष्नः । पुतद्वे तत् ॥८॥ यतंश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छंति । तं देवाः संवें अपितास्तदु नात्येंति कश्चन । पुतद्वे तत् ॥९॥ यदेंवेह तदमुत्र युदमुंत्र तदन्विंह । मृत्योः सु मृत्युंमाप्नोति यु इह नानेव पश्यति ॥१०॥

मनंसैवेदंमाप्तव्यं नेह नानांस्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युं गच्छृति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ अङ्ग्रंष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मंनि तिष्ठति । ईशानो भूतंभव्यस्य न ततो विजुंगुप्सते । एतद्वै तत् ॥ १२ ॥ अङ्गुंष्ठमात्रः पुरुषों ज्योतिरिवाधूंमकः । ईशानो भूतंभव्यस्य स एवांच स उ श्वंः । एतद्वै तत् ॥ १३ ॥ यथोंदकं दुर्गे वृष्टं पुर्वतेषु विधावंति । एवं धर्मान्यृंथक्पश्यंस्तानेवांनु- विधावंति ॥ १४ ॥ यथोंदकं शुद्धे शुद्धमांसिक्तं तादृगेंव भवति । एवं मुनेर्वि'जानुत आत्मा भविति गौतंम ॥ १५ ॥

### पञ्चमी वल्ली

पुरमें कादशद्वारम् जस्यां वक्रचेतसः । अनुष्ठांय न शोचिति विमुक्तंश्च विमुच्यंते । एतद्वै तत् ॥ १ ॥ हुग्सः शुंचिषद्वसुंरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदितिं थिर्दुरोणसत् । नृषद्वं रसदृंतसद्व्योमसद्ब्या गोजा ऋत्या अद्विजा ऋतं बृहत् ॥ २ ॥ ऊर्ध्वं प्राणमुन्तयत्यपानं प्रत्यंगस्यित । मध्ये वामनं मासीनं विश्वे देवा उपासंते ॥ ३ ॥ अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । देहां द्विमुच्यंमानस्य किमत्रं परिशिष्यंते । एतद्वै तत् ॥ ४ ॥ न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवित् कश्चन । इतरेण तुं जीवन्ति यस्मिन्नेता वुपाश्चितौ ॥ ५ ॥

हन्तं त इदं प्रंवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म स्नातंनम् । यथां च् मरंणं प्राप्य आत्मा भविति गौतंम ॥६॥ योनिंमृन्ये प्रंपचन्ते श्रिरंत्वाय देहिंनः । स्थाणुंमृन्येऽनुंसंयन्ति यथाकंमं यथाश्रुंतम् ॥७॥ य एष सुप्तेषुं जागृर्ति कामं कामं पुरुषों निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद्वह्म तदेवामृतमुंच्यते । तस्मिं छोकाः श्रिंताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत् ॥८॥ अग्निर्यंथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥९॥ वायुर्यंथैको सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥९॥ वायुर्यंथैको भुवनं प्रविष्ट्ये रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकंस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्यं चक्षुर्न् लिप्यंते चाक्षुषैर्बाह्मदों षैः । एकंस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यंते लोकदुः खेनं बाह्यः ॥ ११ ॥ एको वंशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपंश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्चंतं नेतरेषाम् ॥ १२ ॥ नित्योऽनित्यानां चेतनंश्चेतनानामेको बंहूनां यो विदधांति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपंश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्चर्तीं नेतरेषाम् ॥ १३ ॥ तदेतदिंति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं पर्मं सुखम् । कथं नु तद्विजानीयां किमु भांति विभातिं वा ॥ १४ ॥ नतंत्र सूर्यो भांति न चन्द्रंतारकं नेमा विद्यंतो भान्ति कुतोऽयंमग्निः । तमेव भान्तम्नु भांति सर्वं तस्य भासा सर्विमिदं विभाति ॥ १५ ॥ तमेव भान्तम्नु भांति सर्वं तस्य भासा सर्विमिदं विभाति ॥ १५ ॥

### षष्ठी वल्ली

ऊर्ध्वम् लोऽवाक्शाख पुषोऽश्वंत्थः स्नातंनः । तदेव शुक्रं तद्वहा तदेवामृतमुच्यते । तस्मि लोकाः श्विताः सर्वे तदु नात्येति कश्चेन । पृतद्वै तत् ॥ १ ॥ यदिदं किञ्च जंगत्सर्वे प्राण एंजित निःसृतम् । महद्भयं वज्रमुर्चतं य एंतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ भ्याद्स्याग्निस्तपित भ्यात्तपित् स्यैः । भयादिन्द्रश्चं वायुश्च मृत्युर्धावित् पञ्चमः ॥ ३ ॥ इहं चेदशंकद्वोद्धुं प्राक्शिरस्य विस्रसंः । ततंः सुर्वेषुं लोकेषु शुरीरंत्वाय कल्पंते ॥ ४ ॥ यथांऽऽदर्शे तथाऽऽत्मंनि यथां स्वप्ने तथां पिृतृलोंके । यथांऽप्सु पुरीवं ददृशे तथां गुन्धर्वलोके छायातुपुयोरिंव ब्रह्मलोंके ॥ ५ ॥

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयांस्तमयौ च यत् । पृथगुत्पर्धमानानां मृत्वा धीरो न शोचित ॥६॥ इन्द्रियेभ्यः परं मृनो मृनसंः सत्त्वमुत्तमम् । सत्त्वाद्धि महानात्मा मृहतो ऽव्यक्तमुत्तमम् ॥७॥ अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापको ऽलिङ्ग एवं च । यं ज्ञात्वा मुच्येते जन्तुरमृतंत्वं च गच्छंति ॥८॥ न सन्दृशें तिष्ठति रूपंमस्य न चक्षंषा पश्यित कश्चनैनम् । हृदा मनीषा मनंसाऽभिक्कंप्तो य एंतिद्वेदुरमृतास्ते भवन्ति ॥९॥ यदां पञ्चावंतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनंसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः पर्मा गंतिम् ॥१०॥

तां योगंमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्रेम्त्तस्तंदा भवित योगो हिं प्रभुवाप्यंयौ ॥ ११ ॥ नैवं वाचा न मनंसा प्राप्तुं शंक्यो न चक्षुंषा । अस्तींति ब्रुवतींऽन्युत्र कृथं तदुपंलभ्यते ॥ १२ ॥ अस्तींत्येवोपंलब्धव्यस्तृत्त्वभावन् चोभंयोः । अस्तींत्येवोपंलब्धस्य तृत्त्वभावः प्रसीदंति ॥ १३ ॥ यदां सुर्वे प्रमुंच्यन्ते कामा येंऽस्य हुदि श्रिंताः । अथं मृत्योंऽमृंतो भुवत्युत्र ब्रह्म सुमश्नुंते ॥ १४ ॥ यदां सुर्वे प्रेभिद्यन्ते हुदयंस्येहु ग्रन्थयः । अथं मृत्योंऽमृंतो भुवत्यंत्र अथं मृत्योंऽमृंतो भुवत्यंत्र अथं मृत्योंऽमृंतो भुवत्यंत्र अथं मृत्योंऽमृंतो भुवत्यंत्र सुर्वं प्रमुंच्यन्ते हुदयंस्येहु ग्रन्थयः ।

शतं चैका च हृदयंस्य नाड्यस्तासां मूर्धीनम्भिनिःसृतैका । तयोध्र्वमायन्नुमृतंत्वमेति विष्वङ्ङ्न्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदां जनानां हृदयें सन्निविष्टः । तं स्वाच्छ्रंरीरात्प्रवृहेंन्मुआंदिवेषीकां धैर्येण । तं विद्याच्छुक्रम्मृत्ं तं विद्याच्छुक्रम्मृतंमिति ॥१७॥ मृत्युंप्रोक्तां नाचिंकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यांमेतां योगविधिं च कृत्स्नम्। ब्रह्मंप्राप्तो विरजो ऽभृद्विमृत्युंरन्योऽप्येवं यो विदंध्यात्ममेव ॥१८॥

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजुस्विनावधींतमस्तु मा विंद्विषावहैं ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥



त्वं परं परमं तेजो मङ्गलानां च मङ्गलम् । अप्रमेयगुणश्चैव मन्त्राणां मन्त्रगो भवान् ॥ स्कन्दपुराणम् - १,३,२९,१२६.



# ॥ मुण्डकोपनिषत् ॥

## प्रथममुण्डकम्

प्रथमः खण्डः

ॐ भृद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजंत्राः । स्थिरेर क्रैंस्तुष्टुवाग्ंसंस्तुनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रीं वृद्धश्रंवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृह्स्पतिंदंधातु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बंभूव विश्वंस्य कृर्ता भुवंनस्य गोप्ता । स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामधंर्वाय ज्येष्ठपुंत्राय प्राह ॥१॥ अधंर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माऽधर्वा तां पुरोवाचाङ्किरे ब्रह्मविद्याम् ॥ स भारद्वांजाय सत्यवंहाय प्राह भारद्वाजोंऽङ्किरसे परांवराम् ॥२॥ शौनंको ह वै महांशालोऽङ्किर्सं विधिवृदुपंसन्नः पप्रच्छ । कुस्मिन्नु भगंवो विज्ञाते सर्विमिदं विज्ञातं भवंतीति ॥३॥ तुस्मै सं होवाच । द्वे विद्ये वेदिंतव्ये इति ह स्मृ यद्वंह्मविदो वदन्ति पुरा चैवापंरा च ॥४॥

तत्रांपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वं वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दौं ज्योतिषमिति । अथं पुरा युया तदुक्षर-मधिंगम्यते ॥ ५॥ यत्तद्देश्यमुग्राह्यमुगोत्रमुवर्णमुचक्षुः श्रोत्रं तदपीणिपादम् । नित्यं विभुं सुर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरौः ॥ ६ ॥

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णंते च यथा पृथिव्यामोषंधयः सम्भवन्ति । यथां सतः पुरुषांत्केशलोमानि तथाऽक्षरात्सम्भवतींह विश्वम् ॥ ७ ॥ तपसा चीयंते बृह्म तृतोऽन्नमभिजायंते । अन्नात्प्राणो मनंः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥ ८ ॥

यः सर्वज्ञः सर्वेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्वह्य नाम रूपमनं च जायते ॥९॥

#### द्वितीयः खण्डः

तदैतत्सुत्यं मुन्त्रेषु कर्मीणि कुवयो यान्यंपश्यंस्तानि त्रेतायाँ बहुधा सन्तंतानि । तान्यांचरथ नियतं सत्यंकामा एष वंः पन्थाः सुकृतंस्य लोके ॥१॥

यदां लेलायंते हार्चिः सुमिद्धे हव्यंवाहने । तदाँऽऽज्यभागावन्त-रेणाऽऽहुंतीः प्रतिपादंयेत् ॥ २॥

यस्याग्निहोत्रमृदर्शमृपौर्णमासमृचातुर्मास्यमृनाग्रयणमितिथि-वृर्जितं च । अहुतमवैश्वदेवमिवधिनां हुतमासप्तमास्तस्य लोका-न्हिनस्ति ॥ ३॥

काली कंराली च मुनोजंवा च सुलौहिता या च सुधूं प्रवर्णा।

रमु. लिंङ्गिनी विश्वरूची चं देवी लेलांयमाना इति संप्त जिह्याः ॥ ४ ॥

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकांलं चाऽऽहुतयो ह्याददायन् । तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रुमयो यत्र देवानां पितरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ पृह्योहीति तमांहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रिक्मिभिर्यज्ञमानं वहन्ति । प्रियां वाचम्भिवंदन्त्योऽर्चयुन्त्य एष वंः पुण्यः सुकृतों ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥

प्रवां होते अदृढा यझंरूपा अष्टादशोंक्तमृवर् येषुं कर्म । एतं-च्छ्रेयो येऽभिनंन्दन्ति मूढा जरांमृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥ अविद्यायामृन्तरे वर्तमांनाः स्वयं धीराः पृष्डितं मन्यमानाः । जंङ्गन्यमानाः पृरियंन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमांना यथाऽन्धाः ॥ ८॥ अविद्यायां बहुधां वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कंर्मिणो न प्रवेदयुन्ति सुगातिनातुराः क्षीणलोकाश्च्य-वन्ते ॥ ९॥

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेंऽनुभूत्वेमं लोकं हींनतरं वा विश्वान्ति ॥ १० ॥ तपंः श्रद्धे ये ह्युपवंसन्त्यरुण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचंर्यां चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विराजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥

पुरीक्ष्यं लोकान्कर्मंचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नांस्त्यकृतः कृंतेन । तद्विंज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्सुमित्पाणिः श्रोत्रियुं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२॥

तस्मैं स विद्वानुपसंत्राय सम्यक्प्रंशान्तचित्ताय शमान्विताय । येनांक्षरं पुरुषं वेद् सत्यं प्रोंवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ ॥

# द्वितीयमुण्डकम्

प्रथमः खण्डः

तदेतत्सृत्यं यथां सुदीप्तात्पांवकाद्विर्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ १॥

दिव्यो ह्यंमूर्तः पुरुषः स बाह्याँ भ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥२॥

एतस्माँजायंते प्राणो मुनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योति -रापः पृथिवी विश्वंस्य धारिणी ॥ ३॥

अग्निर्मूर्धा चक्षुंषी चुन्द्रस्ंयीं दिशः श्रोत्रे वाग्विवृतांश्व वेदाः। वायुः प्राणो हृदयुं विश्वंमस्य पुद्भयां पृंधिवी ह्रीष सर्वभुतान्तंरात्मा ॥४॥

तस्मादिग्निः सुमिधो यस्यं सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओषधंयः पृथिव्याम् । पुमान् रैतः सिञ्चति योषितायां बृह्वीः प्रजाः पुरुषौत्सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥

तस्माँदृचः साम् यज्ँषि दीक्षा युज्ञाश्चं सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च । संवत्सरश्च युजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पर्वते यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥ तस्माँच देवा बहुधां सम्प्रसूताः साध्या मंनुष्याः पुशवों वयांसि । प्राणापानौ ब्रीहियवौ तपुश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचंयं विधिश्च ॥ ७ ॥ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मातसप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः । सप्त इमे लोका येषु चरंन्ति प्राणा गुहाशंया निहिताः सप्त संप्त ॥ ८ ॥

अतंः समुद्रा गि्रयंश्व सर्वेऽस्मात्स्यन्दंन्ते सिन्धंवः सर्वेरूपाः । अतंश्व सर्वा ओषंधयो रसंश्व येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तर्पो ब्रह्म परामृतम् । एतंद्यो वेद निहितं गुहांयां सोऽविंद्याग्रन्थिं विकिरतींह सोम्य ॥ १० ॥

#### द्वितीयः खण्डः

आर्विः सन्निहितं गुहाचंरं नाम महत्पदमृत्रैतृत्समंर्पितम् । पुजत्प्राणन्निर्मिषच युदेतृज्ञानथ सुदसुद्वरैण्यं परं विज्ञानाचद्विरिष्टं प्रजानाम् ॥१॥

युदर्चिमद्यदुणुभ्योऽणु च यस्मिं होका निहिंता होकिनश्च । तुदेतुदक्षरं बृह्य स प्राणस्तदु वाड्यनः । तदैतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धयं सोम्यं विद्धि ॥ २ ॥

धनुर्गृहीत्वौपंनिषदं महास्रं शरं ह्युपांसानिशितं संधंयीत । आयंम्य तद्भावगंतेन चेतसा लक्ष्यैं तदेंवाक्षरं सोम्यं विद्धि ॥ ३॥ प्रणंवो धनुः शरो ह्याँतमा ब्रह्मं तुलुक्ष्यंमुच्यते । अप्रमत्तेनं वेद्धव्यं शरवंत्तन्मयो भंवेत ॥ ४ ॥

यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तंरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सुर्वैः । तमेंवैकं जानथु आत्मानमुन्या वाचों विमुञ्जर्थामृतस्यैषु सेतुं:॥ ५॥

अरा इव रथनाभौ संहता युत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जार्यमानः । ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तर्मस्र-परंस्तात् ॥ ६ ॥

यः संर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि । दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः । मनीमयः प्राणशुरीरुनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदंयं सन्निधाय । तद्विंज्ञानेन परिपंश्यन्ति धीरा आनंन्दरूपममृतं यद्गिभाति ॥ ७॥

भिद्यते हृदंयग्रन्थिक्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयंन्ते चारयं कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पुरावरे ॥ ८॥

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कंलम् । तच्छुंभ्रं ज्योतिंषां ज्योतिस्तद्यदाँत्मविदो विदुः ॥ ९ ॥

न तंत्र सूर्यो भाति न चन्द्रंतारकं नेमा विद्युंतो भान्ति कुतो Sर्यमग्निः । तमेव भान्तमुनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १०॥

ब्रह्मैंवेदमुमृतं पुरस्तौद्रह्म पृश्वौद्रह्म दक्षिणतृश्चोत्तरेण । अर्धश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैंवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥

## तृतीयमुण्डकम्

प्रथमः खण्डः

द्वा सुंपर्णा सयुजां सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयौरन्यः पिप्पलं स्वाह्वत्यनंश्वन्या अभिचांकशीति ॥ १ ॥ समानं वृक्षे पुरुषों निमग्नोऽनीशयां शोचित मुद्धंमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोंकः ॥ २ ॥ यदां पश्यः पश्यते रुक्मंवर्णं कर्तौरमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् । तदा विद्वान् पुण्यपापे विध्य निरञ्जंनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन्विद्वान्भवते नार्तिवादी । आत्मंक्रीड आत्मरंतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ सत्येनं लभ्यस्त्वपसा ह्येषं आत्मा सम्यक्त्रांनेन ब्रह्मचंर्येण नित्यम् । अन्तः शंरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पंश्यन्ति यतयः क्षीणंदोषाः ॥ ५ ॥

सत्यमैव जयते नानृतं सत्यैन पन्था विततो देवयानः। येनी-क्रमन्त्यृषयो ह्याप्तंकामा यत्रं तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥६॥ बृहंच तद्दिव्यमिचेन्त्यरूपं सूक्ष्माचं तत्सूक्ष्मतंरं विभाति । दूरात्सुंदूरे तदिहां न्तिके च पृश्यंत्स्विहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥ न चक्षुंषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्दे वैस्तपंसा कर्मणा वा। ज्ञानं-प्रसादेन विशुद्धंसत्त्वस्ततस्तुं तं पृश्यिते निष्केलंध्यायमानः ॥ ८ ॥ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पृश्वधा संविवेश । प्राणिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानीं यस्मिन्विशुद्धं विभवंत्येष आत्मा ॥ ९ ॥ यं यं लोकं मृनसा संविभाति विशुद्धस्त्वः कामयते याश्चं कामान् । तं तं लोकं जयते तांश्च कामांस्तस्मीदात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भृतिकामः ॥ १० ॥

### द्वितीयः खण्डः

स वेंदैतत्परम्ं ब्रह्मं धाम युत्र विश्वं निर्हितं भाति शुभ्रम्ं । उपासते पुरुषं ये ह्यकामांस्ते शुक्रमेतदेतिवर्तन्ति धीराः ॥ १ ॥ कामान्यः कामयते मृन्यमानः स कामंभिर्जायते तत्र तंत्र । पर्यीप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैवं सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २ ॥ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुनां श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन् स्वाम् ॥ ३ ॥ नायमात्मा बल्हीनेन लभ्यो न चं प्रमादात्त्वपसो वाऽप्यंलिङ्गात् । एतैंरुपायैर्यतते यस्तुं विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मंधाम ॥ ४ ॥ सम्प्राप्यैनमृषयो ज्ञानंतृप्ताः कृतात्मानो वीतरांगाः प्रशान्ताः । ते सर्वगं सर्वेतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद्यतेयः शुद्धसत्त्वाः ।
ते ब्रेह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥
गताः कलाः पञ्चदंश प्रतिष्ठा देवाश्चं सर्वे प्रतिदेवतासु ।
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभैवन्ति ॥ ७ ॥
यथां नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामस्पे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैतिं दिव्यम् ॥ ८ ॥
स यो ह वै तत्परम् ब्रह्मं वेद ब्रह्मैव भैवति नास्याब्रह्मवित्कुले
भैवति । तरिति शोकं तरिति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यों विमुक्तोऽमृतो
भैवति ॥ ९ ॥

तदेतदृचाऽभ्युक्तम् । क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्नत पुकर्षि अद्भयन्तः । तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोन्नतं विधिवद्यस्तुं चीर्णम् ॥१०॥

तदेतत्संत्यमुषिरङ्गिराः प्रोवाच नैतद्चीर्णव्रतोऽधीते । नर्मः परमऋषिभ्यो नर्मः परमऋषिभ्यः ॥११॥

ॐ भुद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भुद्रं पेश्येमाक्षभिर्यजेत्राः । स्थिरेरङ्गैस्तुष्टुवाग्संस्तुनूभिः । व्यशेम देवहित्ं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रेवाः । स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृह्स्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥

## ॥ माण्डूक्योपनिषत् ॥

#### प्रथमः खण्डः

ॐ भृद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजेताः । स्थिरैरक्षेस्तुष्टुवाग्संस्तुन्भिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रेवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो वृह्यपतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ओमित्येतदक्षरमिदग्ं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्य-दिति सर्वमोङ्कार एव । यचान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥ सर्वगुं ह्येतद्भह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २ ॥

### द्वितीयः खण्डः

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशितमुखः स्थूल-भुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ १ ॥ स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशितमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यित तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥ ४ ॥ नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमय्यवहार्यमग्राह्य-मलक्षणमचिन्त्यमय्य-पदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ५॥

### तृतीयः खण्डः

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ १॥ जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽऽप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ २॥ स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ ३॥ सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदग् सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ४॥

### चतुर्यः खण्डः

अमात्रश्चतुर्थोऽत्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १ ॥ ॐ भृद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजेत्राः । स्थिरैरङ्कैंस्तुष्टुवाग्ंसंस्तुन्भिः । व्यशेंम देवहिंतं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रंवाः । स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृह्स्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ प्रश्नोपनिषत् ॥

#### प्रथमः प्रश्नः

ॐ भृद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पेश्येमाक्षभिर्यजंत्राः । स्थिरेरङ्कैंस्तुष्टुवाग्ंसंस्तुनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृह्रस्पतिंदीधातु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौराल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदुर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥ तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पुच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमृत्पादयते रियं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रियः ॥ ५॥ अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान्रश्मिष् सन्निधत्ते । यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यद्धो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयित तेन सर्वान्प्राणान्दिश्मेषु सन्निधत्ते ॥ ६ ॥ स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते। तदेतदृचाऽभ्युक्तम् ॥ ७ ॥ विश्वरूपं हिरणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् । सहस्ररिमः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥ संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तद्ये ह वै तिदृष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमिभजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै रियर्यः पितृयाणः ॥ ९ ॥ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्याऽऽदित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणाना-मायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १० ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पित-मिति ॥ ११ ॥ मासो वै प्रजापितस्तस्य कृष्णपक्ष एव रियः शुक्तः प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्त इष्टिं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२ ॥ अहोरात्रो वै प्रजापितस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रियः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्वात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ अन्नं वै प्रजापितस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥ तद्ये ह वै तत्प्रजापितव्रतं चरन्ति ते मिथुनमृत्पादयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममृतं न माया चेति ॥ १६ ॥

#### द्वितीयः प्रश्नः

अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाड्यनश्चक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवै-तत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति तेऽश्रद्दधाना बभूवुः ॥ ३॥ सोऽभिमानादुर्ध्वमुत्क्रामत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिगृंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमृत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिग्ंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाड्यनश्चक्षः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुरेष पृथिवी रयिर्देवः सदसचामृतं च यत् ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् । ऋचो यजूग्ंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रजापतिश्वरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बिलं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥७॥ देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा स्वधा । ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्किरसामसि ॥ ८ ॥ इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । त्वमन्तरिक्षे चरिस सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्त्रं भविष्यतीति ॥ १०॥

व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पितिः । वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातिरिश्व नः ॥ ११ ॥ या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । या च मनिस सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२ ॥ प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् । मातेव पुत्रान्यक्षस्य श्रीश्व प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १३ ॥

# तृतीयः प्रश्नः

अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्कृत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञ्करीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं पातिष्रते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पुच्छिस ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥२॥ आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिञ्छरीरे ॥ ३ ॥ यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते । एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानिधितिष्ठस्वे-त्येवमेवैष प्राण इतरान्प्राणान्पुथक्पुथगेव सन्निधत्ते ॥ ४ ॥ पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष ह्येतद्भुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥६॥ अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७ ॥ आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्ष्षं प्राणमनुगृह्णानः । पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥ तेजो ह वा उदानस्तरमादुपशान्ततेजाः । पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनिस सम्पद्यमानैः ॥ ९ ॥ यिचत्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः । सहात्मना यथासङ्कल्पितं लोकं नयति ॥ १० ॥ य एवं विद्वान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ११ ॥ उत्पत्तिमायति स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा । अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमञ्जुते विज्ञायामृतमञ्जुत इति ॥ १२ ॥

## चतुर्यः प्रश्नः

अथ हैनं सौर्यायणी नार्ग्यः पप्रच्छ । भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिञ्जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच । यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिन्नति न रसयते न स्यृशते नाभिवदते नाऽऽदत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ प्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गार्हपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ यदुच्छ्वासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं

यजमानमहरहर्ब्रह्म गमयति ॥ ४ ॥ अत्रैष देवः स्वप्ने महिमान-मनुभवति । यददृष्टं दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशुणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पश्यित सर्वः पश्यति ॥ ५ ॥ स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः स्वप्नान्न ं पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्छरीरे एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते । एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ पृथिवी च पृथिवीमात्रा चाऽऽपश्चाऽऽपोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाऽऽकाशश्चाऽऽकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चाऽऽदातव्यं चोपस्थश्चाऽऽनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बृद्धिश्च बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतियतव्यं च प्राणश्च विधारियतव्यं च ॥ ८ ॥ एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वैः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्त सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाऽऽविवेशेति ॥ ११ ॥

#### पञ्चमः प्रश्नः

अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति। तस्मै स होवाच ॥ १॥ एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः । तस्माद्विद्वानेतेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्वेति ॥ २ ॥ स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३॥ अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् । स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुनीयते ब्रह्मलोकं स एतरमाज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५॥ तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । क्रियासु बाह्या-भ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ ६ ॥ ऋग्भिरेतं यजूर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । तमोङ्कारेणैवा ऽऽयतनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥७॥

#### षष्ठः प्रश्नः

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्लमपृच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेतथ तमहं कुमारमबूवं नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति । समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नार्हीम्यनृतं वक्तं । स तृष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । तं त्वा पुच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच । इहैवान्तः शरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २॥ स ईक्षांचक्रे कस्मिन्नहमूत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥ स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥ ४॥ स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्ट्ररिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष' इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥ ७॥ ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽरमाकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८॥

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥



# ॥ केनोपनिषत् ॥

( सामवेदीय केनोपनिषत )

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः बलमिन्द्रियाणिं च सर्वाणिं सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निरांकुर्यां मा मा ब्रह्म निरांकरोदनिरांकरणमस्त्वनिरांकरणं मेऽस्तू तदांत्मनि निरंते य उपनिषत्सु धर्मास्तें मियं सन्तु ते मियं सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ केनेषितं पतित प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचर्मिमां वदन्ति चक्षुंः श्रोत्रं क उ देवी युनक्ति ॥ १ ॥ श्रोत्रंस्य श्रोत्रं मनंसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्रृक्षुक्षुश्रुरंतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माह्योकाद्मृताभवन्ति ॥२॥ न तंत्र चक्षुर्गच्छिति न वार्गच्छिति नो मनो न विद्यों न विजानीमो यथैतदंनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितांदथो अविदितांदधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वर्थाचचिक्षरे ॥ ३॥ यद्वाँचाऽनभ्युदितं येन ्रे\_-वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिं नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ यन्मनंसा न मुनुतै येनांऽऽहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिं नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ यचक्षुंषां न पश्यति येन चक्ष्गुंषि पश्यति । तर्देव ब्रह्म त्वं विद्धिं नेदं यदिदमुपासते ॥६॥ यच्छ्रोत्रेण न शृणोतिं येन श्रोत्रंमिदं श्रुतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिं नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिं नेदं यदिद्मुपीसते ॥ ८॥

# द्वितीयः खण्डः

यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापिं नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदंस्य त्वं यदंस्य देवेष्वंथ नु मीमास्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥१॥ नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदं च । यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदं च ॥२॥ यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदं सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविज्ञानंताम् ॥३॥ प्रतिबोधविदितं मत्ममृतत्वं हि विन्दंते । आत्मना विन्दंते वीर्यं विद्ययां विन्दतेऽमृतम् ॥४॥ इहं चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यांस्माछोकादमृतां भवन्ति ॥५॥

# तृतीयः खण्डः

बृह्म हु देवैभ्यो विजिग्ये तुस्य हु ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त । त ऐक्षन्तारमीकमेवायं विजयोऽरमीकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ तुद्धैषीं विज्ञ्ञौ तेभ्यो हु प्रादुर्वभूव तुन्न व्यंजानत कि मिद्दं यक्षमिति ॥ २ ॥ तेऽग्निमंबुवन् जातवेद एति हुजानी हि कि मेत्यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ तदंभ्यद्रवृत्तमभ्यवद् त्कोऽसीत्यिश्वर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्ञातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ तस्मिग् स्त्वयि कि वीर्यमित्यपीदग् सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥ तस्मै तृणं निद्धीवेतद्दहेति तदुपेप्रयाय सर्वज्ञेव तृन्न शेशाक दृष्युम् स तत्र एव निववृते नैतद्शकं विज्ञातुं यदेत् वक्षीमिति ॥ ६ ॥ अथ वायुमब्रुवन्वायवेतह्रिजानीहि कि मेत्वक्षीमिति तथेति ॥ ७ ॥ तदंभ्यद्रवत्तमंभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा

वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ तस्मिन् स्त्वियं किं वीर्यमित्यपीदग् सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ९ ॥ तस्मै तृणं निद्धावेतदादत्स्वेति तृदुपप्रयाय सर्वजवेन तुत्र शशाकादातुं स् ततं एव निववृते नैतंदशकं विज्ञातुं यदेत्वक्षमिति ॥ १० ॥ अथेन्द्रमेन्चवन्मधवन्तेतिद्वजानीहि किमेत्वक्षमिति तथेति तदेभ्य-द्रवत्तस्मौत्तिरोद्धे ॥ ११ ॥ स तस्मिन्नेवाकाशे ख्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमानुं हैमेवर्ती तान्ं होवाच किमेत्वक्षमिति ॥ १२ ॥

चतुर्यः खण्डः

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतिक्विजये महीयध्वमिति तती हैव विदाश्चेकार ब्रह्मेति ॥१॥ तस्माद्वा एते देवा अतितरा-मिवान्यान्देवान्यदंग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनंत्रेदिष्ठं पर्पर्शुस्ते ह्येनंत्र्रथमो विदाश्चेकार ब्रह्मेति ॥२॥ तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान् स ह्येनंत्रेदिष्ठं पर्पर्श स ह्येनंत्र्रथमो विदाश्चेकार ब्रह्मेति ॥३॥ तस्येष आदेशो यदंतिक्विद्युतो व्यद्यंतदा ३ इतीन्व्यंमीमिषदा ३ इत्यंधिदैवतम् ॥४॥ अथाध्यात्मं यदेतृद्वच्छंतीव च मृनोऽनेन चैतंदुपस्मरत्यमीक्षणम् सङ्कल्पः ॥५॥ तद्व तद्वनं नाम तद्वेनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहेनम् सर्विणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥६॥ उपनिषदं भो ब्रुह्मित्युक्ता त उपनिषद् ब्राह्मी वाव त उपनिषदमब्र्मेति ॥७॥ तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्विक्वानि सत्यमायतनम् ॥८॥ यो वा पृतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे छोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठित ॥९॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ छान्दोग्योपनिषत् ॥ प्रथमोऽध्यायः

ॐ आप्यायन्तु मेमाङ्गानि वाक्प्राणश्वक्षुः श्रोत्रमेथो बलमिन्द्रियाणि च सुर्वाणि सुर्व ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निर्राकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदीत्मनि निरंते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

🕉 शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥

#### प्रथमः खण्डः [1]

ॐ इत्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत । ओमिति ह्युद्रायित तस्योप-व्याख्यानम् ॥ १ ॥ एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसोऽपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः ॥ २ ॥ स एष रसानाग्ं रसतमः परमः पराध्योऽष्टमोऽयमुद्गीथः ॥ ३ ॥ कतमा कतमर्कत-मत्कतमत्साम कतमः कतम उद्गीथ इति विमृष्टं भवित ॥ ४ ॥ वागेवर्क्प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथः । तद्वा एतन्मिथुनं यद्वाक्च प्राणश्चर्क्च साम च ॥ ५ ॥ तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे सग्स्वन्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम् ॥ ६ ॥ आपयिता ह वै कामानां भवित य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं यद्वि किञ्चानु-जानात्योमित्येव तदाहैषो एव समृद्धिर्यदनुज्ञा समर्धियता ह वै कामानां भवति य एतेँदेवं विद्वानक्षरमुद्रीथमुपास्ते ॥ ८ ॥ तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते ओमित्याश्रावयत्योमिति शग्ंसत्योमित्युद्रायत्ये - तस्यैवाक्षरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन ॥ ९ ॥ तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद । नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति ॥ १० ॥

## द्वितीयः खण्डः [2]

देवासूरा ह वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीथमाजहरनेनैतानभिभविष्याम इति ॥१॥ ते ह नासिक्यं प्राणम्द्रीथम्पासाञ्चक्रिरे तग् हासुराः पाप्पना विविधुस्तरमात्तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥ २ ॥ अथ ह वाचमुद्रीथमुपासाञ्चक्रिरे ताग्हासुराः पाप्मना विविधुस्तरमात्तयोभयं वदित सत्यं चानृतं च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥३॥ अथ ह चक्षुरुद्गीथमुपासाञ्चक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ।। ४ ॥ अथ ह श्रोत्रमुद्रीथमुपासाञ्चक्रिरे तद्धासुराः पाप्पना विविधुस्तरमात्तेनोभयगं शुणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ ५॥ अथ ह मन उद्गीथमुपासाञ्चक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तरमात्तेनो-भयगं सङ्कल्पयते सङ्कल्पनीयं चासङ्कल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥ ६ ॥ अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथमुपासाञ्चक्रिरे तग्ं हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुर्यथाऽश्मानमाखणमृत्वा विध्वग्ंसेत ॥ ७ ॥

एवं यथाऽश्मानमाखणमृत्वा विध्वगंसत एवगं हैव स विध्वगंसते य एवंविदि पापं कामयते यश्चैनमभिदासति स एषोऽश्माखणः ॥ ८ ॥ नैवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा ह्येष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । एतम् एवान्ततोऽवित्त्वोत्क्रामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ९ ॥ तग् हाङ्गिरा उद्गीथमुपासाञ्चक्र एतम् एवाऽऽङ्गिरसं मन्यतेऽङ्गानां यद्वसः ॥ १० ॥

तेन तगं ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासाञ्चक्र एतम् एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्घि बृहती तस्या एष पतिः ॥ ११ ॥ तेन तगं हायास्य उद्गीथमुपासाञ्चक्र एतमु एवायास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२ ॥ तेन तगं ह बको दाल्भ्यो विदाञ्चकार । स ह नैमिषीयानामुद्गाता बभूव स ह स्मैभ्यः कामानागायति ॥ १३॥ आगाता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥ १४ ॥

# तृतीयः खण्डः [3]

अथाधिदैवतम् य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीतोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति । उद्यगुंस्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥ १ ॥ समान उ एवायं चासौ चोष्णो ऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्वा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥२॥ अथ खलू व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानः।

अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक् । तस्मादप्राणन्ननपानन्वाचमिभव्याहरित ॥ ३॥ या वाक्सक्तरमाद-प्राणन्ननपानन्नृचमिभव्याहरित यक्तित्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायित यत्साम स उद्गीथस्तरमादप्राणन्ननपाननुद्गायित ॥ ४॥ अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाऽग्नेर्मन्थनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपानग्रस्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपासीत ॥ ५॥

अथ खलूद्गीथाक्षराण्युपासीतोद्गीथ इति प्राण एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽत्रं थमन्ने हीदग्ं सर्वग्ं स्थितम् ॥६॥ बौरेवोदन्तिरक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्वायुर्गीरिग्नस्थग्ं सामवेद एवोद्वायुर्वेदो गीः ऋग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्वानु-द्रीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति ॥७॥ अथ खल्वाशीःसमृद्धिरुपस-रणानीत्युपासीत। येन साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत् ॥८॥ यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषिं यां देवतामिभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत् ॥९॥ येनच्छन्दसा स्तोष्यन्त्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तग्ं स्तोममुपधावेत् ॥१०॥

यां दिशमिभष्टोष्यन्त्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥११॥ आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्रमत्तोऽभ्याशो ह यदस्मै स कामः समृद्धयेत यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥

## चतुर्थः खण्डः [4]

ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीतोमिति ह्युद्रायित तस्योपव्या-ख्यानम् ॥१॥ देवा वै मृत्योर्बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशग्ंस्ते छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादयग्ंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ॥२॥ तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं पर्यपश्यदृचि साम्नि यजुषि । ते नु विदित्त्वोध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन् ॥३॥ यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवग्ं सामैवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् ॥४॥ स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षरग्ं स्वरममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥५॥

#### पञ्चमः खण्डः [5]

अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति होष स्वरन्नेति ॥ १ ॥ एतमु एवाहमभ्यगासिषं तरमान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच रश्मीग्ंस्त्वं पर्यावर्तयाद्वहवो वै ते भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥ २ ॥ अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्रीथमुपासीतोमिति होष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥ एतमु एवाहमभ्यगासिषं तरमान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच प्राणाग्ंस्त्वं भूमानमभिगायताद्वहवो वै मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति होतृषदनाद्वैवापि दुरुद्गीथमनुसमाहरतीत्यनु-समाहरतीति ॥ ५ ॥

## षष्ठः खण्डः [6]

इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्युढग्ं साम तस्मादुच्यध्युढग्ं साम गीयत इयमेव साऽग्निरमस्तत्साम ॥ १॥ अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्यूढग्ं साम तस्माद्च्यध्यूढग्ं साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम ॥ २ ॥ द्यौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्यूढग्ं साम तस्मादुच्यध्यूढग्ं साम गीयते द्यौरेव साऽऽदित्योऽमस्तत्साम ॥ ३ ॥ नक्षत्राण्येवर्क चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्युढगं साम तस्मादुच्यध्यूढगं साम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ अथ यदेतदादित्यस्य शुक्कं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामुच्यध्यूढग्ं साम तस्मादुच्यध्यूढग्ं साम गीयते ॥ ५ ॥ अथ यदैवैतदादित्यस्य शुक्कं भाः सैव साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णः ॥ ६ ॥ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७॥ तस्यर्क् च साम च गेष्णौ तस्मादुद्गीथस्तस्मात्त्वेवोद्गातैतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम ॥ ८॥

### सप्तमः खण्डः [7]

अथाध्यात्मं वागेवर्क् प्राणः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढग् साम तस्मादुच्यध्यूढग्ं साम गीयते । वागेव सा प्राणो ऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यामुच्यध्युढगं साम तस्मादृच्यध्यूढग्ं साम गीयते । चक्षुरेव साऽऽत्मा ऽमस्तत्साम ॥ २ ॥ श्रोत्रमेवर्ङ् मनः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्युढग् साम तस्माद्च्यध्युढगं साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनो ऽमस्तत्साम ॥ ३ ॥ अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामुच्यध्युढगं साम तस्मादुच्यध्युढगं साम गीयते । अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्तं भाः सैव साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥ ४ ॥ अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दुश्यते सैवर्क् तत्साम तदुक्यं तद्यजुस्तद्वह्य तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥ ५॥ स एष ये चैतरमादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां चेति तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥ अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति सोऽमुनैव स एष ये चामू-ष्मात्पराञ्चो लोकास्तागृंश्वाप्नोति देवकामागृंश्च ॥ ७॥ अथानेनैव ये चैतरमादर्वाञ्चो लोकास्तागृंश्वाप्नोति मनुष्यकामागृंश्व तस्मादहैवंविदद्गाता ब्रूयात् ॥ ८ ॥ कं ते काममागायानीत्येष ह्येव कामगानस्येष्टे य एवं विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ९॥

#### अष्टमः खण्डः [8]

त्रयो होद्रीथे कुशला बभूवुः शिलकः शालावत्यश्चैकितायनो दालभ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति ते होचुरुद्रीथे वै कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥ १ ॥ तथेति ह समुपविविद्युः स ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच भगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचगं श्रोष्यामीति ॥ २ ॥ स ह शिलकः शालावत्यश्रैकितायनं दाल्भ्यमुवाच हन्त त्वा पुच्छानीति पुच्छेति होवाच ॥३॥ का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥ अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकमितनयेदिति होवाच स्वर्ग वयं लोकग्ं सामाभिसंस्थापयामः स्वर्गसग्ंस्तावग्ं हि सामेति ॥ ५॥ तगृंह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमुवाचाप्रतिष्ठितं वै किल ते दालभ्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्घा ते विपतेदिति ॥ ६ ॥ हन्ताहमेतद्भगवत्तो वेदानीति विद्धीति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमितनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकगंसामाभिसगंस्थापयामः प्रतिष्ठासगंस्तावगं हि सामेति ॥ ७ ॥ तग्ं ह प्रवाहणो जैवलिरुवाचान्तवद्वै किल ते शालावत्य साम यस्त्वेतर्हि ब्र्यान्मुर्धा ते विपतिष्यतीति मुर्धा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवत्तो वेदानीति विद्धीति होवाच ॥ ८॥

नवमः खण्डः [9]

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समूत्यद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् ॥ १ ॥ स एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो हास्य भवित परोवरीयसो ह लोकाञ्जयित य एतदेवं विद्वान्परोवरीयाग्ंसमुद्रीथमुपास्ते ॥ २ ॥ तग्ं हैतमितधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्त्वोवाच यावत्त एनं प्रजायामुद्रीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदिस्मँ लोके जीवनं भविष्यिति ॥ ३ ॥ तथाऽमुिष्मँ लोके लोक इति स य एतदेवं विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मँ लोके जीवनं भवित तथाऽमुिष्मँ लोके लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥

#### दशमः खण्डः (10)

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिर्ह चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तग्ं होवाच । नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये म इम उपनिहिता इति ॥ २ ॥ एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ हन्तानुपानमित्युच्छिष्टं वै मे पीतग्ं स्यादिति होवाच ॥ ३ ॥ न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमानखादिनिति होवाच कामो म उदपानमिति ॥ ४ ॥ स ह खादित्वाऽतिरोषाञ्जायाया आजहार साऽग्र एव सुभिक्षा बभ्व तान्प्रतिगृह्य निदधौ ॥ ५ ॥ स ह प्रातः सिक्षहान उवाच यद्भतानस्य लभेमिह लभेमिह धनमात्राग्ं राजाऽसौ यक्ष्यते स मा सर्वैरार्त्विज्यैर्वृणीतेति ॥ ६ ॥ तं जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इति तान्खादित्वाऽमुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ तत्रोद्रातृ

नास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८ ॥ प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ते ह समारतास्तूष्णी-मासाञ्चिक्ररे ॥ ११ ॥

### एकादशः खण्डः [11]

अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणीत्यूषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैरार्त्विज्यैः पर्येषिषं भगवतो वा अहमवित्त्वाऽन्यानवृषि ॥ २॥ भगवाग्रस्त्वेव मे सर्वेरार्त्विज्यैरिति तथेत्यथ तर्ह्येत एव समितसुष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥ प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्यूज्जिह ते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्घा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ आदित्य इति होवाच

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुचैः सन्तं गायन्ति सैषा देवतोद्रीथमन्वायत्ता तां चेदिवद्वानुदगास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्त-धोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदिवद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदिवद्वान्प्रतिहरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥

#### द्वादशः खण्डः (12)

अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्धव्राज ॥ १ ॥ तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्बभूव तमन्ये श्वान उपसमेत्योचुरत्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥ २ ॥ तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयातेति तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार ॥ ३ ॥ ते ह यथैवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः सग्रंख्धाः सर्पन्तीत्येवमाससृपुस्ते ह समुपविश्य हिं चक्रुः ॥ ४ ॥ ओ ३ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मों ३ देवो वरुणः प्रजापतिः सविता २ ऽन्नमिहा २ हरदन्नपते ३ ऽन्नमिहा २ हरा २ हरो ३ मिति ॥ ५ ॥

## त्रयोदशः खण्डः (13)

अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा अथकारः। आत्मेहकारोऽग्निरीकारः॥१॥ आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा औहोयिकारः प्रजापितर्हिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्विराट् ॥ २ ॥ अनिरुक्तस्त्रयोदशः स्तोभः सञ्चरो हुङ्कारः ॥ ३ ॥ दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतामेवग्ं साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ४ ॥

# द्वितीयोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः [1]

ॐ । समस्तस्य खलु साम्न उपासनग्ं साधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १॥ तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागादित्येव तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्य साधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः ॥ २॥ अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥ ३॥ स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनग्ं साधवो धर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ ४॥

## द्वितीयः खण्डः [2]

लोकेषु पञ्चविधग्ं सामोपासीत पृथिवी हिङ्कारोऽग्निः प्रस्तावो-ऽन्तरिक्षमुद्रीथ आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनमित्यूर्ध्वेषु ॥१॥ अथावृत्तेषु द्यौर्हिकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्रीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥२॥ कल्पन्ते हारमै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेवंविद्वाँस्त्रोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥३॥ तृतीयः खण्डः [3]

वृष्टौ पञ्चिवधग्ं सामोपासीत पुरोवातो हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षिति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयित स प्रतिहारः ॥ १ ॥ उद्गृह्णाति तन्निधनम् वर्षिति हास्मै वर्षयिति ह य एतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चिवधगुं सामोपास्ते ॥ २ ॥

चतुर्थः खण्डः [4]

सर्वास्वप्सु पञ्चविधग्ं सामोपासीत मेघो यत्संष्ठवते स हिङ्कारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥ १॥ न हाप्सु प्रैत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वास्वप्सु पञ्चविधग्ं सामोपास्ते ॥ २॥

पञ्चमः खण्डः [5]

ऋतुषु पञ्चिवधग्ं सामोपासीत वसन्तो हिङ्कारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥१॥ कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवित य एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चविधग्ं सामोपास्ते ॥२॥

षष्ठः खण्ड : [6]

पशुषु पञ्चिवधग्ं सामोपासीताजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥ १ ॥ भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्पशुषु पञ्चविधग्ं सामोपास्ते ॥ २ ॥ सप्तमः खण्डः । (७)

प्राणेषु पञ्चविधग्ं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिङ्कारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं परोवरीयाग्ंसि

[41.2 4.00

वा एतानि ॥१॥ परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्प्राणेषु पञ्चविधग्ं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥२॥

#### अष्टमः खण्ड : [8]

अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधग् सामोपासीत यत्किञ्च वाचो हुं ३ इति स हिङ्कारो यत्प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः ॥१॥ यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम् ॥२॥ दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधग्ं सामोपास्ते ॥३॥

#### नवम: खण्ड : [9]

अथ खल्वमुमादित्यग्ं सप्तविधग्ं सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥१॥ तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोदयात्स हिङ्कारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिं कुर्वन्ति हिङ्कारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥२॥ अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रशग्ंसाकामाः प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥३॥ अथ यत्सङ्गववेलायाग्ं स आदिस्तदस्य वयाग्ंस्यन्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तिरक्षेऽनारम्बणान्यादायात्मानं परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः॥४॥ अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्रीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५॥ अथ यदुर्ध्वं मध्यन्दिनात्प्रागपराह्णात्स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तरमात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ अथ यदुर्ध्वमपराह्णात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्ता-स्तरमात्ते पुरुषं दुष्ट्वा कक्षगं श्वभ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तान्निदधित निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एवं खल्वमुमादित्यगुं सप्तविधगुं सामोपास्ते ॥ ८॥

दशम: खण्ड : [10]

अथ खल्वात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविधग् सामोपासीत हिङ्कार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति त्र्यक्षरं तत्समम् ॥ १ ॥ आदिरिति द्व्यक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहैकं तत्समम् ॥२॥ उद्गीथ इति त्र्यक्षरमृपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समम् ॥ ३ ॥ निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा एतानि द्वाविग्ंशतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ एकविग्ंशत्या ऽऽदित्यमाप्नोत्येकविगंशो वा इतोऽसावादित्यो द्वाविगंशेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्विशोकम् ॥ ५ ॥ आप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाज्जयो भवति य एतदेवं विद्वानात्म-सम्मितमतिमृत्यु सप्तविधगं सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥

एकादशः खण्ड : [11]

मनो हिङ्कारो वाक्प्रस्तावश्वक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो

निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद्वतम् ॥ २ ॥

द्वादशः खण्ड : [12]

अभिमन्थित स हिङ्कारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलित स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यित तन्निधनग्ं सग्ंशाम्यित तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवित सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिर्भविति महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्ङग्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्वतम् ॥ २ ॥

त्रयोदशः खण्डः [13]

उपमन्त्रयते स हिङ्कारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते स उद्गीथः प्रति स्त्रीं सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छित तिन्नधनं पारं गच्छिति तिन्नधनमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥ १॥ स य एवमेत-द्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनीभवित मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिर्भवित महान्कीर्त्या न काञ्चन परिहरेत्तद्वतम् ॥ २॥

चतुर्दशः खण्डः (14)

उद्यन्हिङ्कार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्णः प्रतिहारोऽस्तं यनिधनमेतद्गृहदादित्ये प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतद्गृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या तपन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥२॥

### पञ्चदशः खण्डः [15]

अभ्राणि संप्लवन्ते स हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षिति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उदृह्णति तन्निधनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपाग्ंश्च सुरूपाग्ंश्च पश्नवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

## षोडशः खण्ड : [16]

वसन्तो हिङ्कारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्यर्तृत्व निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

#### सप्तदशः खण्ड : [17]

पृथिवी हिङ्कारोऽन्तिरक्षं प्रस्तावो चौरुद्रीथो दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः ॥ १ ॥ स य एवमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकीभवित सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिर्भवित महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

#### अष्टादशः खण्ड : [18]

अजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽखाः प्रतिहारः पुरुषो

निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या पशून्त्र निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

# एकोनविंशः खण्डः [19]

लोम हिङ्कारस्त्वक्प्रस्तावो माग्ंसमुद्रीथोऽस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्यज्ञायज्ञी-यमङ्गेषु प्रोतं वेदाङ्गीभवति नाङ्गेन विहूच्छिति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्ज्ञो नाश्रीयात्तद्वतं मज्ज्ञो नाश्रीयादिति वा ॥ २ ॥

## विंश: खण्ड : [20]

अग्निर्हिङ्कारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि प्रितहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवतानाग् सलोकताग् सार्ष्टिताग् सायुज्यं गच्छिति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पश्मिर्भवित महान्कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्वतम् ॥२॥

## एकविंशः खण्डः (21)

त्रयी विद्या हिङ्कारस्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयाग्सि मरीचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वग्ं ह भवति ॥ २ ॥ तदेष श्लोकः । यानि

पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ यस्तद्वेद स वेद सर्वग्ं सर्वा दिशो बल्मिरमै हरन्ति सर्वमस्मीत्युपासीत तद्वतं तद्वतम् ॥ ४ ॥

### द्वाविंशः खण्ड : [22]

विनर्दि साम्नो वृणे पशव्यमित्यग्नेरुद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापतेर्निरुक्तः सोमस्य मृद श्रक्ष्णं वायोः श्रक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत् ॥ १ ॥ अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत् स्वधां पितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तुणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानायान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायनप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्व ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषुपालभेतेन्द्रग्ं शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रतिवक्ष्यतीत्येनं ब्रुयात ॥ ३ ॥ अथ यद्येनमुष्मसुपालभेत प्रजापतिगं शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यद्येनगं स्पर्शेषुपालभेत मृत्युगं शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रतिधक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् ॥ ४ ॥ सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानीति सर्व ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृत्ता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिद्वानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता वंक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥

त्रयोविंशः खण्डः [23]

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो

ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले ऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसग्स्थोऽमृतत्वमेति ॥१॥ प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्रयी विद्या संप्रास्रवत्तामभ्य-तपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति ॥२॥ तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओङ्कारः संप्रास्रवत्तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक् संतृण्णोङ्कार एवेदग्ं सर्वमोङ्कार एवेदग्ं सर्वम् ॥३॥

## चतुर्विशः खण्डः [24]

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वस्नां प्रातःसवनग् रुद्राणां माध्यन्दिनग् सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम् ॥१॥ क्व तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तन्न विद्यात्कथं कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात् ॥२॥ पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्ञघनेन गार्हपत्यस्योदब्धुख उपविश्य स वासवग् सामाभिगायति ॥३॥ लो ३ कद्वारमपावा ३ र्णू ३ ३ पश्येम त्वा वयग् रा ३ ३ ३ ३ हुं ३ आ ३ ३ ज्या ३ यो ३ आ ३ २ १ १ १ इति ॥४॥ अथ जुहोति नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजिह परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातःसवनग् संप्रयच्छन्ति ॥६॥ पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्ञघनेनाग्नीध्रीयस्योदङ्मुख उपविश्य स रौद्रग् सामाभिगायति ॥ ७ ॥ लो ३ कद्वारमपावा ३ र्ण् ३ ३ पश्येम त्वा वयं वैरा ३३३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२११ १ इति ॥८॥ अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥९॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजिह परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिनगं सवनगं संप्रयच्छन्ति ॥ १० ॥

पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जधनेनाहवनीयस्योदङ्मुख उपविश्य सं आदित्यगुं स वैश्वदेवगुं सामाभिगायति ॥ ११ ॥ लो ३ कद्वारमपावा ३ र्ण् ३ ३ पश्येम त्वा वयग् स्वारा ३ ३ ३ ३ ३ हुं ३ आ ३ ३ ज्या ३ यो ३ आ ३ २ १ १ १ इति ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं लो ३ कद्वारमपावा ३ र्णू ३ ३ पश्येम त्वा वयगं साम्ना ३ ३३३ इं३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥ १३ ॥ अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविक्षिद्भयो लोकक्षिद्भयो लोकं मे यजमानाय विन्दत ॥ १४ ॥ एष वै यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपहत परिषमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १५ ॥ तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनगं संप्रयच्छन्त्येष ह वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १६॥

# तृतीयोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः [1]

ॐ । असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीनवग्ंशो ऽन्तिरक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥ तस्य ये प्राञ्चो रक्षमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः । ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपस्ता वा एता ऋचः ॥ २ ॥ एतमृग्वेदमभ्यतपग्ं स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यग्ं रसोऽजायत ॥ ३ ॥ तद्वयक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य रोहितग्ं रूपम् ॥ ४ ॥

## द्वितीयः खण्ड : [2]

अथ येऽस्य दक्षिणा रक्ष्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो यज्र्ष्ण्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ तानि वा एतानि यज्र्ग्ष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपग्स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाचं रसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्व्यक्षरत्तदादित्यमभितो ऽश्रयत्तद्वा एतचदेतदादित्यस्य शुक्कग् रूपम् ॥ ३ ॥

# तृतीयः खण्डः [3]

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ तानि वा एतानि सामान्येतग्ं सामवेदमभ्यतपग्ंस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यग्ं रसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्वयक्षरत्तदा-दित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य कृष्णग्ं रूपम् ॥ ३ ॥ , चतुर्यः खण्डः [4]

अथ येऽस्योदञ्चो रक्ष्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्यो ऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्यं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपग्स्तस्याभितप्तस्य यक्षस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यग्ं रसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्व्यक्षरत्तदा-दित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य परं कृष्णग्ं रूपम् ॥ ३ ॥

पञ्चमः खण्ड : (5)

अथ येऽस्योर्ध्वा रक्ष्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाड्यो गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मैव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ ते वा एते गुह्या आदेशा एतद्वह्याभ्यतपग्स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यग् रसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्व्यक्षरत्तदादित्यमभितो ऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ ३ ॥ ते वा एते रसानाग् रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा ह्यमृतास्तेषामेतान्यमृतानि ॥ ४ ॥

## षष्ठः खण्ड : [6]

तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमिप्संविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥ स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमिप्संविशन्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥ स यावदादित्यः

पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव तावदाधिपत्यग्ं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

### सप्तमः खण्डः [7]

अथ यद्वितीयममृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन न वै देवा अश्चन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुचन्ति ॥२॥ स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रेणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यिति स एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावद्दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यग्ं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

#### अष्टमः खण्डः (८)

अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अश्चन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवैको भूत्वा वरुणेनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता ऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्यगं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

#### नवम: खण्ड : [9]

अथ यचतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवा

अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमिभसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमिभसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्यग्ं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

दशम: खण्ड : [10]

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अश्चन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥ स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥३॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता द्विस्तावदूर्ध्वउदेतार्वाब्स्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्यग् स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥

### एकादशः खण्डः (11)

अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्ये स्थाता तदेष श्लोकः ॥ १ ॥ न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहग् सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २ ॥ न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचित सकृद्दिवा हैवास्मै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ तद्धैतद्वह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यस्तद्भैतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४ ॥ इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रबूयात् प्रणाय्याय वाऽन्तेवासिने ॥ ५ ॥ नान्यस्मै करमैचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ ६ ॥

#### द्वादशः खण्डः [12]

गायत्री वा इदगं सर्व भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री वाग्वा इद्गं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥ १ ॥ या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्यागं हीदगं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २ ॥ या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ३ ॥ यद्वै तत्पुरुषे शरीरिमदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतद्चाभ्यनुक्तम् ॥ ५ ॥ तावानस्य महिमा ततो ज्यायागृंश्व पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६ ॥ यद्वै तद्वहोतीदं वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो वै सोऽन्तःपुरुष आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तर्ह्दय आकाशस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूर्णामप्रवर्तिनीगं श्रियं लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥

त्रयोदशः खण्डः (13)

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य प्राङ्सुषिः स प्राणस्तचक्षुः स आदित्यस्तदेतत्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥ १ ॥ अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छ्रोत्रग्ं स चन्द्रमास्तदेतच्छ्रीश्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशस्वी भवति य एवं वेद ॥ २ ॥ अथ योऽस्य प्रत्यङ्सूषिः सोऽपानः सा वाक् सोऽग्निस्तदेतद्भक्षवर्चसमन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्यनादो भवति य एवं वेद ॥ ३॥ अथ योऽस्योदङ् सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यस्तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चेत्युपासीत कीर्तिमान्व्यूष्टिमान्भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ अथ योऽस्योर्ध्वः सूषिः स उदानः स वायुः स आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेदास्य कूले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपूरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६ ॥ अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७॥ तस्यैषा दृष्टिर्यत्रैतदस्मिञ्छरीरे सग्ंस्पर्शेनोष्णिमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्य त्रैतत्कर्णाविपगृह्य निनदमिव नद्युरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तदेतददृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥

चतुर्दशः खण्डः (14)

सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंछोके पुरुषो भवित तथेतः प्रेत्य भवित स क्रतुं कुर्वीत ॥१॥ मनोमयः प्राणशिरो भारूपः सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्विमिदमभ्यात्तो ऽवाक्यनादरः ॥२॥ एष म आत्माऽन्तर्ह्दयेऽणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा एष म आत्मा उन्तर्ह्दये ज्यायान्यृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥३॥ सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आत्मान्तर्ह्दय एतद्वस्तौतिमतः प्रेत्याभिसम्भविताऽस्मीति यस्य स्यादद्वा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माऽऽह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥४॥

पञ्चदशः खण्डः (15)

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य स्रक्तयो चौरस्योत्तरं बिल्ग्ं स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन्विश्वमिदग्ं श्रितम् ॥ १ ॥ तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वायुर्वत्सः स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदग्ं रोदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदग्ं रुदम् ॥ २ ॥ अरिष्टं कोशं प्रपच्चेऽमुनाऽमुनाऽमुना प्राणं प्रपच्चेऽमुनाऽमुनाऽमुना भूः प्रपच्चेऽमुनाऽमुनाऽमुना भुवः प्रपच्चे ऽमुनाऽमुनाऽमुना स्वः प्रपद्येऽमुनाऽमुना ।। ३ ॥ स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इदग्ं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापित्से ॥ ४ ॥ अथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपद्ये ऽन्तिरक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचम् ॥ ५ ॥ अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इत्यग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम् ॥ ६ ॥ अथ यदवोचग्ं स्वः प्रपद्य इत्यृग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम् ॥ ७ ॥

षोडशः खण्डः [16]

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विग्ंशति वर्षाणि तत्प्रातः सवनं चतुर्विग्ंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदग्ं सर्वं वासयन्ति ॥१॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनग्ं सवनमनुसन्तनुतेति माऽहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥ अथ यानि चतुश्चत्वारिग्ंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनग्ं सवनं चतुश्चत्वारिग्ंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनग् सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदग्ं सर्वग्ं रोदयन्ति ॥ ३ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिद्रपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनग् सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माऽहं प्राणानाग् रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिग्ंशद्वर्षाणि तत्तृतीय सवनमष्टाचत्वारिग्ंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वा वादित्या एते हीदग्ं सर्वमाददते ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माऽहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥ एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं म एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्य ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

## सप्तदशः खण्डः [17]

स यदिशिशिषित यत्पिपासित यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः ॥ १॥ अथ यद्धसित यज्जिक्षिति यद्रमते तदुपसदैरेति ॥ २॥ अथ यद्धसित यज्जिक्षित यन्मैथुनं चरित स्तुतशस्त्रैरेव तदेति ॥ ३॥ अथ यत्तपो दानमार्जवमिहग्ंसा सत्यवचनिमिति ता अस्य दिक्षणाः ॥ ४॥ तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावभृथः॥ ५॥ तद्धैतद् घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रा योक्त्वोवाचाऽिपपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतन्त्र्ययं प्रतिपद्येतािक्षतमस्यच्युतमिस प्राणसग्ंशितमसीित तत्रैते द्वे ऋचौ भवतः ॥ ६॥ आदित्युत्नस्य रेतसः ॥ ७ ॥ उद्वयं तमसस्पिर ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमिति ज्योतिरुत्तमिति ॥ ८ ॥

## अष्टादशः खण्डः [18]

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यातमं चाधिदैवतं च ॥ १ ॥ तदेतचतुष्पाद्वहा वाक पादः प्राणः पादश्वक्षुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्ममथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्यूभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च ॥ २ ॥ वागेव ब्रह्मणश्चतूर्थः पादः सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३॥ प्राण एव ब्रह्मणश्चतूर्थः पादः स वायूना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४॥ चक्षरेव ब्रह्मणश्चतूर्थः पादः स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ५॥ श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स दिग्भिर्ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६ ॥

### एकोनविंशः खण्डः (19)

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत् तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्सवत्सरस्य मात्रामशयत तिन्नरिभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् ॥१॥ तद्यद्रजतग्ं सेयं पृथिवी यत्सुवर्णग्ं सा द्यौर्यज्ञरायु ते पर्वता यदुल्बग्ं स मेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदकग्ं स समुद्रः ॥२॥ अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उलूलवोऽनूदितिष्ठन्सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवो ऽनूत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव कामाः ॥३॥ स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनग्ं साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्रेडेरिन्नम्रेडेरन् ॥४॥

# चतुर्योऽध्यायः

प्रथमः खण्डः [1]

ॐ। जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस स ह सर्वत आवसथान्मापयाञ्चक्रे सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥१॥ अथ ह हग्ंसा निशायामितपेतुस्तद्भैवग्ं हग्ंसो हग्ंसमभ्युवाद भो भो हि भछाक्ष भछाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्क्षीस्तत्त्वा मा प्रधाक्षीदिति ॥२॥ तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्तग्ं सयुग्वानिमव रैक्वमात्थेति यो नु कथग्ं सयुग्वा रैक्व इति ॥३॥ यथा कृतायविजितायाधरेऽयाः संयन्त्येवमेनग्ं सर्वं तदिभसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति ॥४॥ तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव स ह सिञ्जहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानिमव रैक्वमात्थेति यो नु कथग्ं सयुग्वा रैक्व इति ॥ ५ ॥ यथा कृतायविजितायाधरेऽयाः संयन्त्येवमेनग्ं सर्वं तदिभसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति ॥ ६ ॥ स ह क्षत्ताऽन्विष्य नाविदिमिति प्रत्येयाय तग्ं होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमर्च्छेति ॥ ७ ॥ सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश तग्ं हाभ्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रैक्व इत्यहग्ं ह्यरा३ इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताऽविदिमिति प्रत्येयाय ॥ ८ ॥

## द्वितीयः खण्डः [2]

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट् शतानि गवां निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे तग्ं हाभ्युवाद ॥ १ ॥ रैक्वेमानि षट् शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथोऽनु म एतां भगवो देवताग्ं शाधि यां देवतामुपास्स इति ॥ २ ॥ तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शुद्ध तवैव सह गोभिरस्त्विति तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥ तग्ं हाभ्युवाद रैक्वेदग्ं सहस्रं गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथ इयं जायाऽयं ग्रामो यस्मित्रास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोद्गृह्णज्ञुवाचाजहारेमाः शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति ते हैते रैक्वपर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच ॥ ५ ॥

वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमे-वाप्येति ॥ १॥ यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुर्हे वैतान्सर्वान्संवृङ्क्त इत्यधिदैवतम् ॥ २ ॥ अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणगं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्सवृङ्क्त इति ॥ ३ ॥ तौ वा एतौ ह्वौ संवर्गी वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ ४ ॥ अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे तरमा उ ह न ददतुः ॥ ५ ॥ स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः सः जगार भूवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्बह्धा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतन दत्तमिति ॥ ६ ॥ तदुह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येया-यात्मा देवानां जनिता प्रजानाग्ं हिरण्यदग्ष्ट्रो बभसो ऽनसूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनन्नमत्तीति वै वयं ब्रह्मचारिन्नेदमुपारमहे दत्तारमै भिक्षामिति ॥७॥ तरमा उ ह ददस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दश कृतग्ं सैषा विराडनादी तयेदगं सर्वं दष्टगं सर्वमस्येदं दृष्टं भवत्यनादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८॥

## चतुर्यः खण्डः (4)

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयाञ्चक्रे ब्रह्मचर्यं

भवति विवतस्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥ १ ॥ सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमिस स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति ॥ २ ॥ स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्याम्यूपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ तग् होवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यपुच्छं मातरगुं सा मा प्रत्यब्रवीद्बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साऽहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमिस जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽहगं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति ॥ ४॥ तगृंहोवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधगृं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्यानुसंब्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणावर्तेयेति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्रगं सम्पेदः ॥ ५ ॥

#### पञ्चमः खण्डः [5]

अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्रग्ं स्मः प्रापय न आचार्यकुलम् ॥१॥ ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ स य एतमेवं विद्वाग्ंश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते प्रकाशवानिस्मिलोके भवति प्रकाशवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाग्ंश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३ ॥

#### षष्ठ: खण्ड: [6]

अग्निष्टे पादं वक्तेति सह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभिसायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य सिमधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश ॥ १ ॥ तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्चाव ॥ २ ॥ ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच पृथिवी कलाऽन्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ऽनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ स य एतमेवं विद्वाग्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवानिस्मिँछोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्चयति य एतमेवं विद्वाग्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥

#### सप्तमः खण्डः (७)

हग्ंसस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभिसायं बभू वुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुष्ट्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्जपोपविवेश ॥१॥ तग्ं हग्ंस उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥ ३ ॥ स य एतमेवं विद्वाग्ंश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानिस्में छोके भवित ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयित य एतमेवं विद्वाग्ंश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥

#### अष्टमः खण्डः [8]

महुष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोम्ते गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभिसायं बभू वुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य सिमधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश ॥१॥ तं महुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति तं प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राणः कला चक्षुः कला श्रोत्रं कला मनः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥३॥ स य एतमेवं विद्वाग्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त आयतनवानिस्मैं होके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाग्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त ॥४॥

### नवमः खण्डः (9)

प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥१॥ ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वाऽनुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाग्ंस्त्वेव मे कामे ब्रूयात् ॥२॥ श्रुतग्ं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य आचार्याद्भैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥३॥

## दशम: खण्ड: [10]

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादश वर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयगुंस्तगुं ह स्मैव न समावर्तयति ॥ १ ॥ तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्पर्यचारीन्मा त्वाग्नयः परिप्रवोचन् प्रब्रुह्मस्मा इति तस्मै हाप्रोच्यैव प्रवासाञ्चक्रे ॥२॥ स ह व्याधिनाऽनिशतं दध्रे तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारित्रशान किन्नु नाश्नासीति स होवाच बहव इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ अथ हाग्नयः समृदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः पर्यचारीद्धन्तारमै प्रब्रवामेति तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ ४ ॥ स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न विजानामीति ते होचुर्यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचः ॥ ५ ॥

## एकादशः खण्डः [11]

अथ हैनं गार्हपत्योऽनुराशास पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामो ऽस्मिग्ंश्व लोकेऽमुष्मिग्ंश्व य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

#### द्वादशः खण्डः [12]

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुराशासापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा

इति य एष चन्द्रमिस पुरुषो दृश्यते सोऽहमिस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिग्ंश्च लोकेऽमुष्मिग्ंश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

### त्रयोदशः खण्डः (13)

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो द्यौर्विद्युदिति य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामो ऽस्मिग्ंश्व लोकेऽमुष्मिग्ंश्व य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

## चतुर्दशः खण्डः [14]

ते होचुरुपकोसलैषा सोम्य तेऽस्मद्विद्याऽऽत्मिवद्याऽऽचार्यस्तु ते गितं वक्तेत्याजगाम हास्याऽऽचार्यस्तमाचार्योऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥१॥ भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भाति को नु त्वाऽनुशशासेति को नु मानुशिष्याद्भो इतीहापेव निह्नुत इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहाग्नीनभ्यूदे किं नु सोम्य किल तेऽवोचन्निति ॥२॥ इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥३॥ पञ्चदशः खण्डः [15]

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्वह्मेति तद्यद्यस्मिन्सिर्पिवीदकं वा सिञ्चित वर्त्मनी एव
गच्छिति ॥१॥ एतग् संयद्वाम इत्याचक्षत एतग् हि सर्वाणि
वामान्यभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥
एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयित सर्वाणि वामानि
नयित य एवं वेद ॥३॥ एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु
भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥४॥ अथ यदु
चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषमेवाभिसम्भवन्त्यर्चिषो
ऽहरन्ह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षदुदङ्डेति मासाग्
स्तान्मासेभ्यः संवत्सरग्संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो
विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नाऽऽवर्तन्ते नाऽऽवर्तन्ते ॥५॥

### षोडशः खण्डः [16]

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदग्ं सर्वं पुनाति यदेष यन्निदग्ं सर्वं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक् च वर्तनी ॥१॥ तयोरन्यतरां मनसा सग्स्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्वर्युरुद्गाताऽन्यतराग्ं स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥२॥ अन्यतरामेव वर्तनीग्ं सग्स्करोति हीयतेऽन्यतरा स यथैकपाद्वजन्नथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञग्ं रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यिति स इष्ट्वा पापीयान् भवति ॥ ३ ॥ अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी सग्रंस्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स यथोभय-पाद्वजन्नथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयान्भवति ॥ ५ ॥

#### सप्तदशः खण्डः [17]

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाग् रसान्प्रावृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तिरक्षादादित्यं दिवः ॥ १ ॥ स एतास्तिग्नो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानानाग् रसान्प्रावृहदग्नेर्ऋचो वायोर्यजूग्षि सामान्यादित्यात् ॥ २ ॥ स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्य-मानाया रसान्प्रावृहद्भूरित्यृग्भ्यो भुवरिति यजुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः ॥ ३ ॥ तद्यदृक्तो रिष्येद्भूः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुया-दृचामेव तद्रसेनर्चां वीर्येणर्चां यज्ञस्य विरिष्टग्ं सन्दधाति ॥ ४ ॥ अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टग्ं सन्दधाति ॥ ५ ॥ अथ यदि सामतो रिष्येतस्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टग्ं सन्दधाति ॥ ६ ॥ तद्यथा लवणेन सुवर्णग्ं सन्दध्यात्सुवर्णन रजतग्ं रजतेन त्रपु त्रपुणा

सीसग्ं सीसेन लोहं लोहेन दारु दारु चर्मणा ॥ ७ ॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टग्ं सन्दधाति भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्वह्या भवति ॥ ८ ॥ एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रैवंविद्वह्या भवत्येवंविदग्ं ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद्वच्छिति ॥ ९ ॥ मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्करूनश्वाभिरक्षत्येवंविद्व वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानग्ं सर्वाग्ंश्वर्त्विजोऽभिरक्षति तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविदम् ॥ १० ॥

## पञ्चमोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः [1]

ॐ। यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥१॥ यो ह वै विसष्ठं वेद विसष्ठो ह स्वानां भवित वाग्वाव विसष्ठः ॥२॥ यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिग्ंश्च लोकेऽमुष्मिग्ंश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा ॥३॥ यो ह वै सम्पदं वेद सग्ंहास्मै कामाः पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव सम्पत् ॥४॥ यो ह वा आयतनं वेदायतनग्ं ह स्वानां भवित मनो ह वा आयतनम् ॥५॥ अथ ह प्राणा अहग्ंश्रेयिस व्यूदिरेऽहग्ं श्रेयानस्म्यहग्ं श्रेयानस्मीति । ते ह प्राणाः प्रजापितं पितरमेत्योचुर्भगवन्को नः श्रेष्ठ इति ॥६॥ तान् होवाच यस्मिन् व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरिमव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥७॥ सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते

मज्जीवित्मिति यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षूषा शुण्वन्तःश्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक ॥ ८ ॥ चक्षुर्हीचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मजीवितुमिति यथान्धा अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ९ ॥ श्रोत्रग्ं होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अशृण्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम ॥ १०॥

मनो होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवित्रमिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शुण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः षड्वीशशङ्कन्संखिदे-देवमितरान्प्राणान्समखिदत्तग्ं हाभिसमेत्योचूर्भगवन्नेधि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति ॥ १२ ॥ अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठोऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठाऽसीति ॥ १३ ॥ अथ हैनग्ं श्रोत्रमुवाच यदहगं सम्पदस्मि त्वं तत्सम्पदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ न वै वाचो न चक्षुगंषि न श्रोत्राणि न मनागंसीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति ॥ १५॥

द्वितीय: खण्ड: [2]

सहोवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किञ्चिदिदमाश्वभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतदनस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतीति ॥ १ ॥ स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होचुस्तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचाद्भिः परिद्धति लम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥२॥ तद्धैतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोक्त्वोवाच यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जा-येरन्नेवास्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥३॥ अथ यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्वीषधस्य मन्थं दिधमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्प्रातमवनयेत् ॥ ४ ॥ वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्सम्पदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा सम्पातमवनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा सम्पातमवनयेत् ॥५॥ अथ प्रतिसुप्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामारयमा हि ते सर्वमिदग् स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजाधिपतिः स मा ज्यैष्ठ्यगं श्रैष्ठ्यगं राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेदगं सर्वमसानीति ॥ ६ ॥ अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति तत्सवितुर्वृणीमह इत्याचामति वयं देवस्य

भोजनिमत्याचामित श्रेष्ठग्ं सर्वधातमिमत्याचामित तुरं भगस्य धीमहीति सर्वं पिबित ॥ ७ ॥ निर्णिज्य कग्ंसं चमसं वा पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कर्मेति विद्यात् ॥ ८ ॥ तदेष श्लोकः । यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियग्ं स्वप्नेषु पश्यित । समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने ॥ ९ ॥

तृतीयः खण्डः (3)

श्वेतकेतुर्हारुणेयः पञ्चालानाग्ं समितिमेयाय तग्ं ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच कुमारानु त्वाऽशिषत्पितेत्यनु हि भगव इति ॥ १ ॥ वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ता ३ इति न भगव इति वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितुयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति न भगव इति ॥२॥ वेत्थ यथासौ लोको न सम्पूर्यत ३ इति न भगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति नैव भगव इति ॥ ३॥ अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न विद्यात्कथग्ं सोऽनुशिष्टो ब्रुवीतेति स हायस्तः पितुरर्धमेयाय तग् होवाचाऽननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवीदन् त्वाऽशिषमिति ॥ ४ ॥ पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नैकञ्चनाशकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदैतानवदो यथाहमेषां नैकञ्चन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ स ह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मै ह

प्राप्तायार्हां चकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तग्ं होवाच मानुषस्य भगवन् गौतम वित्तस्य वरं वृणीथा इति स होवाच तवैव राजन् मानुषं वित्तं यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे ब्रूहीति स ह कृच्छी बभूव ॥६॥ तग्ं ह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार तग्ं होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छिति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच ॥ ७॥

## चतुर्यः खण्डः [4]

असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव सिमद्रश्मयो धूमोऽहरिर्चिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्मुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्नति तस्या आहुतेः सोमो राजा सम्भवति ॥२॥

#### पञ्चमः खण्डः [5]

पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव सिमदभ्रं धूमो विद्युदर्चिरशिनरङ्गारा हादुनयो विरस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिन्ने-तस्मिन्नग्नौ देवाः सोमग् राजानं जुह्वति तस्या आहुतेर्वर्षग् सम्भवति ॥२॥

#### षष्ठ: खण्ड: [6]

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिरिचेर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्ने-तस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नग्ं सम्भवति ॥ २ ॥ सप्तमः खण्डः [7]

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो जिह्वार्चिश्वक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः सम्भवति ॥ २ ॥

अष्टमः खण्डः (८)

योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव सिमचदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्नति तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति ॥ २ ॥

नवमः खण्डः [9]

इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्बावृतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ॥ १ ॥ स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः सम्भूतो भवति ॥ २ ॥

दशम: खण्ड: [10]

तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिषमभि सम्भवन्त्यर्चिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडु -दङ्डेति मासाग्ंस्तान् ॥१॥ मासेभ्यः संवत्सरग् संवत्सरा दादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्त्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥ अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रिगं रात्रेरपरपक्ष - मपरपक्षाद्यान्षड्दक्षिणैति मासाग्रतान्नैते संवत्सर-मभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३॥ मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाश-माकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ तस्मिन्यावत्सम्पातमुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति ॥ ५ ॥ अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भय एव भवति ॥ ६ ॥ तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन् श्वयोनिं वा सुकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥ ७ ॥ अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्ती नि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत्येतत्तृतीयग्ं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माज्नुगुप्सेत तदेष श्लोकः ॥ ८ ॥ स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबगृंश्च गुरोस्तल्पमावसन्ब्रह्महा च । एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरग्ं-स्तैरिति ॥ ९ ॥ अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्नीन्वेद न सह तैरप्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ १०॥

एकादशः खण्डः [11]

प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलूषिरिन्द्रद्युम्नो भालुवेयो

जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमागुंसां चक्रुः को न आत्मा किं ब्रह्मेति ॥ १ ॥ ते ह सम्पादयाञ्चक्रुरुदालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तग् हन्ताभ्यागच्छामेति तग् हाभ्याजग्मुः ॥ २ ॥ स ह सम्पादयाञ्चकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्य-मभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ तान्होवाचाश्वपतिर्वे भगवन्तोऽयं कैकेयः सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तगं हन्ताभ्यागच्छामेति तगं हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥ तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यी न मद्यपो नाऽनाहिताग्निर्नाविद्वाच्न स्वैरी स्वैरिणी कृतो यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि ताबद्भगबद्भयो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥ ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्तगं हैव वदेदात्मानमेवेमं वैश्वानरगं सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीति ॥ ६ ॥ तान्होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तारमीति ते ह समित्पाणयः पूर्वाह्ने प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयैवैतदुवाच ॥ ७॥

#### द्वादश: खण्ड: [12]

औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते ॥ १॥ अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यनं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥

त्रयोदशः खण्डः [13]

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषिं प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १ ॥ प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो द्रासीनिष्को ऽत्स्यन्नं पश्यिस प्रियमत्त्यन्नं पश्यिति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते चक्षुष्ट्वेतदात्मन इति होवाचान्धोऽभविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

चतुर्दशः खण्डः [14]

अथ होवाचेन्द्रद्युम्नं भाछवेयं वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानमुपारस इति वायुमेव भगवो राजिनिति होवाचैष वै पृथम्वत्मित्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपारसे तस्मात्त्वां पृथम्बलय आयन्ति पृथग्रथश्रेणयो ऽनुयन्ति ॥१॥ अत्स्यन्नं पश्यिस प्रियमत्त्यन्नं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदक्रमिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥

पञ्चदशः खण्डः [15]

अथ होवाच जनग्ं शार्कराक्ष्य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपारसे तस्मात्त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ अत्स्यन्नं पश्यिस प्रियमत्त्यन्नं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते सन्देहस्त्वेष आत्मन इति होवाच सन्देहस्ते व्यशीर्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

### षोडशः खण्डः (16)

अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्चिं वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानमुपारस इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैष वै रियरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपारसे तस्मात्त्वग्ं रियमान्युष्टिमानिस ॥ १ ॥ अत्स्यन्नं पश्यिस प्रियमत्त्यन्नं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभेतस्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

### सप्तदशः खण्डः [17]

अथ होवाचोद्दालकमारुणिं गौतम कं त्वमात्मानमुपारस्य इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै प्रतिष्ठातमा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपारसे तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥ अत्स्यन्तं पश्यिस प्रियमत्त्यन्तं पश्यिति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागिमध्य इति ॥ २ ॥

#### अष्टादशः खण्डः [18]

तान्होवाचैते वै खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं विद्वाग्ंसो ऽन्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ १ ॥ तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्घेव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलीमानि बर्हिर्ह्दयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमा-हवनीयः ॥ २ ॥

## एकोनविंशः खण्डः [19]

तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयग्ं स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥ १ ॥ प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति चौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किञ्च चौश्वादित्यश्वाधितिष्ठ-तस्ततृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाचेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

#### विंश: खण्ड: [20]

अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जुहुयाद्वयानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति ॥१॥ व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिश्चु तृप्यन्तीषु यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरलाबेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ एकविंशः खण्डः (21)

अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्य-पानस्तृप्यति ॥१॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्या-मग्निस्तृप्यत्यग्नौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किञ्च पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरनाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

द्वाविंशः खण्डः [22]

अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत्तृप्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यत्किञ्च विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्ततृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरलाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ ३ ॥

त्रयोविंशः खण्डः [23]

अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदान-स्तृप्यित ॥१॥ उदाने तृप्यित त्वक् तृप्यित त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यित वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे तृप्यित यत्किञ्च वायुश्वाकाशश्वाधितिष्ठतस्ततृप्यित तस्यानु तृप्तिं तृप्यित प्रजया पशुभिरन्नाचेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

चतुर्विशः खण्डः [24]

स य इदमविद्वानग्निहोत्रं जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भरमनि जुहुयात्तादृक्तत्स्यात् ॥ १॥ अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २ ॥ तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवग्ं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानिग्नहोत्रं जुहोति ॥ ३ ॥ तस्मादु हैवंविद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मिन हैवास्य तद्वैश्वानरे हुतग्ं स्यादिति तदेष श्लोकः ॥ ४ ॥ यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासत एवग्ं सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥ ५ ॥

## षष्ठोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः [1]

ॐ । श्वेतकेतुर्हारुणेय आस तग् ह पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सोम्यारमत्कुलीनोऽनन्च्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विशतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय तग् ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २ ॥ येनाश्रुतग्ं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातग्ं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥ यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातग्ं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥ ५ ॥ यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्णायसं विज्ञातग्ं स्याद्वाचारम्भणं विकारो

नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेवग् सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ न वै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुर्यद्भवेतदवेदिष्यन् कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवाग्ंस्त्वेव मे तद्भवीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

## द्वितीयः खण्डः [2]

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तद्भैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥१॥ कुतस्तु खलु सोम्येवगं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥२॥ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत तस्माद्यत्र क्वच शोचित स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्ध्यापो जायन्ते ॥३॥ ता आप ऐक्षन्त बह्व्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त तस्माद्यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एव तद्ध्यन्नाद्यं जायते ॥४॥

## तृतीयः खण्डः [3]

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति ॥१॥ सेयं देवतैक्षत हन्ताहिममास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ तासां त्रिवृतं त्रिवृतमैकैकां करवाणीति । सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् ॥३॥ तासां त्रिवृतं त्रिवृतमैकैकामकरोत् । यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्र्तेवृत्तेकेका भवति तन्मे विजानीहीति ॥४॥

## चतुर्थः खण्डः [4]

यदग्ने रोहितग् रूपं तेजसस्तद्र्पं यच्छुक्नं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ १ ॥ यदादित्यस्य रोहितग्ं रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्तं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम ॥ २ ॥ यचन्द्रमसो रोहितग्ं रूपं तेजसस्तद्रुपं यच्छुक्नं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाचन्द्राचन्द्रत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥ यद्विद्युतो रोहितग् रूपं तेजसस्तद्रुपं यच्छुक्तं तदपां यत्कुष्णं तदन्नस्यापागाद्विद्युतो विद्युत्त्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ४ ॥ एतद्ध स्म वै तद्विद्वाग्ंस आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया न नोऽद्य कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति ह्येभ्यो विदाञ्चक्रः ॥ ५ ॥ यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदाञ्चक्रुर्यदु शुक्र-मिवाभूदित्यपाग्ं रूपमिति तद्विदाञ्चक्रुर्यदु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाञ्चक्रुः ॥ ६ ॥ यद्वद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानाग् समास इति तद्विदाञ्चक्रुर्यथा खलु नु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्र्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥ ७॥

पञ्चमः खण्डः [5]

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माग्ंसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥१॥ आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवित यो मध्यमस्ति होतं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ २ ॥ तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवित यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ३ ॥ अन्नमयग्ं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञा-पयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

षष्ठ: खण्ड : [6]

दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषित तत्सर्पिर्भवति ॥१॥ एवमेव खलु सोम्यान्नस्यायमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषित तन्मनो भवति ॥२॥ अपाग्ं सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषित स प्राणो भवति ॥३॥ तेजसः सोम्यायमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषित सा वाग्भवति ॥४॥ अन्नमयग्ं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥५॥

सप्तमः खण्डः [7]

षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः काममपः पिनापोमयः प्राणो न पिनतो विच्छेत्स्यत इति ॥१॥ स ह पञ्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद किं ब्रवीमि भो इत्यृचः सोम्य यजूग्षि सामानीति स होवाच न वै मा प्रतिभान्ति भो इति ॥२॥ तगुं होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गारः खबोतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेदेवग् सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टा स्यात्तयैतर्हि वेदानानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति ॥ ३ ॥ स हाशाथ हैनमुपससाद तग् ह यत्किञ्च पप्रच्छ सर्वग् ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ तग् होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकमङ्गारं खबोतमात्रं परिशिष्टं तं तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि बहु दहेत् ॥ ५ ॥ एवग् सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा ऽभूत्साऽन्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्तयैतर्हि वेदाननुभवस्यन्नमयग् हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विज्ञाविति विज्ञाविति ॥ ६ ॥

### अष्टमः खण्डः [8]

उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्विपति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनग् स्विपतीत्याचक्षते स्वग्ं ह्यपीतो भवति ॥ १ ॥ स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनग्ं हि सोम्य मन इति ॥ २ ॥ अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषोऽशिशिषति नामाप एव तदिशतं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षते ऽशनायेति तत्रैतच्छुङ्गमुत्पतितग्ं सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ३ ॥ तस्य क्व मूलग् स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूल-मन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥ अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासित नाम तेज एव तत्पीतं नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शुङ्गमूत्पतितग् सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५॥ तस्य क्व मूलग्ं स्यादन्यत्राद्भचोऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा यथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तित्रवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाड्यनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ ६ ॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदगं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥

#### नवमः खण्डः (९)

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणाग् रसान्समवहारमेकताग्ं रसं गमयन्ति ॥ १॥ ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥ २ ॥ त इह व्याघ्रो वा सिग्हो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दग्ंशो वा मशको वा यद्मद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

#### दशम: खण्ड: [10]

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवन्ति ता यथा तत्र न विदुित्यमहमस्मीयमहमस्मीति ॥१॥ एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगत्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो वा सिग्हो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दग्शो वा मशको वा यद्मद्रवन्ति तदाभवन्ति ॥२॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

## एकादशः खण्डः (11)

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेद्यो मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेद्योऽग्रेऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेत्स एष जीवे-नात्मनाऽनुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १॥ अस्य यदेकाग् शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यित तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यित सर्वं जहाति सर्वः शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच ॥ २ ॥ जीवांपेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियत इति स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

### द्वादशः खण्डः [12]

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्द्वीति भिन्नं भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्य इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गैकां भिन्द्वीति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किञ्चन भगव इति ॥ १॥ तग्ं होवाच यं वै सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्य वै सोम्यैषोऽणिम्न एवं महान्त्यग्रोधस्तिष्ठति ॥ २॥ श्रद्धत्स्व सोम्येति स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥

## त्रयोदशः खण्डः [13]

लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स ह तथा चकार तग्ं होवाच यहोषा लवणमुदकेऽवाधा अङ्ग तदाहरेति तद्धावमृश्य न विवेद ॥ १ ॥ यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्यन्ता-दाचामेति कथमिति लवणमित्यभिप्रास्यैतदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते तग्ं होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलैंति ॥ २ ॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

चतुर्दशः खण्डः (14)

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्राङ्वोदङ्वाऽधराङ्वा प्रत्यङ्वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसृष्टः ॥१॥ तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं पृच्छन् पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पचेतै-वमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावत्र विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥२॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमित श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥३॥

पञ्चदशः खण्डः (15)

पुरुषग्ं सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते जानासि मां जानासि मामिति तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥ १ ॥ अथ यदाऽस्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २ ॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ षोडशः खण्डः [16]

पुरुषग्ं सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेयमकार्षी-त्परशुमस्मै तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवित तत एवानृतमात्मानं कुरुते सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स दद्धतेऽथ हन्यते ॥१॥ अथ यदि तस्याकर्ता भवित तत एव सत्यमात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दद्धतेऽथ मुच्यते ॥२॥ स यथा तत्र नादाह्येतैतदात्म्यमिदग्ं सर्वं तत्सत्यग्ं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजञ्जाविति विजञ्जाविति ॥३॥

## सप्तमोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः [1]

ॐ । अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तग् होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति ॥ १ ॥ स होवाचर्ग्वदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदग् सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ-मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यग् राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याग्ं सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥ २ ॥ सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुतग् होव मे भगवदृशेभ्यस्तरित शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति तग् होवाच यद्वै किञ्चैतदध्यगीष्ठा नामैवैतत् ॥३॥ नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो राशिर्देवो निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवैतन्नामोपारस्वेति॥४॥ स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति॥४॥

#### द्वितीयः खण्डः [2]

वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयित यजुर्वेदग्ं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यग्ं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याग्ं सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवाग्ंश्च मनुष्याग्ंश्च पशूग्ंश्च वयाग्ंसि च तृणवनस्पतीञ्च्चापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं च यद्वै वाङ्नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयित वाचमुपारस्वेति ॥ १ ॥ स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

### तृतीयः खण्डः [3]

मनो वाव वाचो भूयो यथा वै द्वे वाऽऽमलके द्वे वा कोले द्वौ वाऽक्षौ मृष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवित स यदा मनसा मनस्यित मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राग्ंश्च पश्ग्ंश्चेच्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो ह्वातमा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपारस्वेति ॥ १ ॥ स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीित तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

### चतुर्थः खण्डः [4]

सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वै सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयित तामु नाम्नीरयित नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ तानि ह वा एतानि सङ्कल्पैकायनानि सङ्कल्पात्म-कानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि समक्कपतां द्यावापृथिवी समकल्पेतां वायुश्वाकाशं च समकल्पन्ताऽऽपश्च तेजश्च तेषाग् संक्रुप्त्यै वर्षं सङ्कल्पते वर्षस्य संक्रुप्त्या अन्नग् सङ्कल्पतेऽन्नस्य संक्रुप्त्यै प्राणाः सङ्कल्पन्ते प्राणानाग् संक्रुप्त्यै मन्त्राः सङ्कल्पन्ते मन्त्राणाग् संक्रुप्त्यै कर्माणि सङ्कल्पन्ते कर्मणाग् संक्रुप्त्यै लोकः सङ्कल्पते लोकस्य संक्रुप्त्यै सर्वग् सङ्कल्पते स एष सङ्कल्पः सङ्कल्पमुपारस्वेति ॥ २ ॥ स यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते क्रुप्तान्वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिसिध्यति यावत्सङ्कल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः सङ्कल्पाद्भूय इति सङ्कल्पाद्वाव भूयो ऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥

पञ्चमः खण्डः [5]

चित्तं वाव सङ्कल्पाद्भूयो यदा वै चेतयतेऽथ सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयित तामु नाम्नीरयित नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥ तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविद्यित्तो भवित नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यदयं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थमचित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविचित्तवान्भवित तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तग् ह्येवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ॥२॥ स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिसिद्धचित यावचित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीिति तन्मे भगवान्ववीत्विति ॥३॥ षष्ठः खण्डः [6]

ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तिरक्षं ध्यायतीव द्यौध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादाग्ंशा इवैव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादाग्ंशा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्त्येति ॥ १ ॥ स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्धचानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

#### सप्तमः खण्डः (७)

विज्ञानं वाव ध्यानाङ्ग्यो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदग्ं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यग्ं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याग्ं सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवाग्ंश्च मनुष्याग्ंश्च पशूग्ंश्च वयाग्ंसि च तृणवनस्पतीञ्ङ्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्स्वेति ॥१॥ स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते

विज्ञानवतो वै स लोकाञ्ज्ञानवतोऽभिसिद्धचित याविद्वज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

अष्टमः खण्डः [8]

बलं वाव विज्ञानाद्भूयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको बलवाना-कम्पयते स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवित परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवित श्रोता भवित मन्ता भवित बोद्धा भवित कर्ता भवित विज्ञाता भवित बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तिरक्षं बलेन चौर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पश्चिश्च वयाग्ंसि च तृणवनस्यतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्स्वेति ॥१॥ स यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित यो बलं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो बलाङ्ग्य इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

नवमः खण्डः [9]

अन्नं वाव बलाङ्ग्यस्तरमाद्यद्यपि दश रात्रीर्नाश्मीयाद्यदु ह जीवे-दथवाऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाता भवत्यथान्नस्यायै द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमुपारस्वेति ॥ १ ॥ स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्ते ऽन्नवतो वै स लोकान्पानवतोऽभिसिद्धचित यावदन्नस्य गतं तत्रास्य

यथाकामचारो भवति योऽत्रं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्भूय इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

#### दशमः खण्डः [10]

आपो वावान्नाद्भूयस्तरमाद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तिरक्षं यद् द्यौर्यत्पर्वता यद्देवमनुष्या यत्पशवश्च वयाग्सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गिपिपीलिकमाप एवेमा मूर्ता अप उपारस्वेति ॥१॥ स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामाग्स्तृप्तिमान् भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इत्यद्भयो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥१॥

#### एकादशः खण्डः [11]

तेजो वावाङ्क्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशमभितपति तदाहुर्निशोचित नितपित वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शियत्वाऽथापः सृजते तदेतदूर्ध्वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्युद्धि- राह्यदाश्चरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयित वर्षिष्यित वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शियत्वाऽथापः सृजते तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ स यस्तेजो ब्रह्मोत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्भास्वतो ऽपहततमस्कानभिसिद्ध्यित यावत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो

भवति यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २॥

#### द्वादशः खण्डः [12]

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रति-शृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपारस्वेति ॥ १ ॥ स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वै स लोकान्प्रकाशवतोऽसम्बाधानु-रुगायवतोऽभिसिद्ध्यित यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशाद्भूय इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

### त्रयोदशः खण्डः [13]

स्मरो वावाकाशाद्भूयस्तरमाद्यद्यपि बहव आसीरन्नस्मरन्तो नैव ते कञ्चन शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानीरन् यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पश्नून् स्मरमुपारस्वेति ॥१॥ स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥२॥

### **छान्दोग्योपनिषत्**

चतुर्दशः खण्डः (14)

आशा वाव रमराङ्क्यस्याशेद्धो वै रमरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्रागृश्च पश्गृंश्चेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छत आशामुपास्त्रवेति ॥ १ ॥ स य आशां ब्रह्मेत्युपास्त आशयाऽस्य सर्वे कामाः समृद्धयन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवी-त्विति ॥ २ ॥

#### पञ्चदशः खण्डः (15)

प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन् प्राणे सर्वग्ं समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः ॥१॥ स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वाऽऽचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद् भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्यवैनमाहुः पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥२॥ अथ यद्यप्येनानुत्क्रान्त-प्राणाञ्छूलेन समासं व्यतिषन्दहेन्नैवैनं ब्रूयुः पितृहाऽसीति न मातृहाऽसीति न भ्रातृहाऽसीति न स्वसृहाऽसीति नाचार्यहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽसीति ॥३॥ प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेद्ब्र्युरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्र्यान्नापह्नुवीत ॥ ४ ॥

षोडशः खण्डः [16]

एष तु वा अतिवदित यः सत्येनातिवदित सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

#### सप्तदशः खण्डः [17]

यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदित नाविजानन् सत्यं वदिति विजानन्नेव सत्यं वदित विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

#### अष्टादशः खण्डः (18)

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति मतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

#### एकोनविंशः खण्डः [19]

यदा वै श्रद्दधात्यथ मनुते नाश्रद्दधन्मनुते श्रद्दधदेव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

#### विंशः खण्डः [20]

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठञ्छूद्दधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ एकविंशः खण्डः [21]

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

द्वाविंशः खण्डः [22]

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

त्रयोविंशः खण्डः [23]

यो वै भूमा तत्सुखं नात्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥

चतुर्विशः खण्डः [24]

यत्र नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यग्ं स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥१॥ गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्यं क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥२॥

पञ्चविंशः खण्डः [25]

स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदग्ं सर्विमिति। अथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवा-धस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतो ऽहमेवेदग्ं सर्वमिति ॥ १ ॥ अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्ता-दात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदग्ं सर्वमिति । स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरितरात्मक्रीड आत्मिमिथुन आत्मानन्दः स स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषाग्ं सर्वेषु लोकेष्व-कामचारो भवति ॥ २ ॥

### षड्विंशः खण्डः [26]

तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशाऽऽत्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः सङ्कल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदग्ं सर्वमिति ॥ १॥ तदेष श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखताग्ं सर्वग्ं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश इति । स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च विग्ंशतिराहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः रमृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तरमै मृदितकषायाय तमसरपारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारस्तग् स्कन्द इत्याचक्षते तग् स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥

### अष्टमोऽध्यायः

प्रथमः खण्डः [1]

ॐ । अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो ऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्य-मिति ॥ १ ॥ तं चेदब्रुयूर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपूरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ २ ॥ स ब्रूयाद्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो Sन्तर्ह्दय आकाश उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ तं चेदब्रूयुरस्मिग्ं-श्चेदिदं ब्रह्मपूरे सर्वग्ं समाहितग्ं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैतज्जरा वाऽऽप्नोति प्रध्वग्ंसते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ स ब्रूयान्नास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथाऽनुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥ तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते । तद्य इहात्मानमननृविद्य व्रजन्त्येतागृश्च सत्यान् कामागृंस्तेषाग् सर्वेषु लोकेष्वकामचारो

भवति । अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येताग्श्च सत्यान् कामाग्स्तेषाग् सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६॥

द्वितीयः खण्डः [2]

स यदि पितुलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ १ ॥ अथ यदि मात्लोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य मातरः समृत्तिष्ठन्ति तेन मात्लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २ ॥ अथ यदि भ्रात्लोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातुलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ३॥ अथ यदि स्वसृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि सखिलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥५॥ अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समृत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥६॥ अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्यान्नपाने समृत्तिष्ठ-तस्तेनान्नंपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥७॥ अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य गीतवादित्रे समृत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ९ ॥ यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥ १० ॥

### तृतीयः खण्डः [3]

त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषाग् सत्यानाग् सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमिह दर्शनाय लभते ॥ १ ॥ अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा अनुतापिधानाः । तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयूरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजाः अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनुतेन हि प्रत्युद्धाः ॥ २ ॥ स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तगं हृद्ययमिति तस्माद्भुदयम् । अहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥३॥ अथ य एष सम्प्रसादो ऽस्माच्छरीरात्समृत्थाय परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा-भिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्भक्षेति । तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत्सत्तदमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छति यदनेनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एवंवितस्वर्गं लोकमेति ॥ ५ ॥

### चतुर्थः खण्डः [4]

अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय नैतग्ं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतग्ं सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥१॥ तस्माद्वा एतग्ं सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति। तस्माद्वा एतग्ं सेतुं तीर्त्वाऽपि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते सकृद्विभातो ह्येवैष ब्रह्मलोकः ॥२॥ तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषाग्ं सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥३॥

#### पञ्चमः खण्डः [5]

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्वह्मचर्येण ह्येव यो ज्ञाता तं विन्दते । अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्वह्मचर्येण ह्येवेष्ट्वाऽऽत्मानमनुविन्दते ॥ १ ॥ अथ यत्सन्त्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्वह्मचर्येण ह्येव सत आत्मनस्त्राणं विन्दतेऽथ यन्मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्वह्मचर्येण ह्येवात्मानमनुविद्य मनुते ॥ २ ॥ अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्यातमा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेऽथ यदरण्यायन-मित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् तदरश्च ह वै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरम्मदीयग् सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्त-दपराजिता पूर्बह्मणः प्रभुविमितग्ं हिरण्मयम् ॥ ३ ॥ तद्य एवैतावरं च ण्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवैष

ब्रह्मलोकस्तेषाग्ं सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ४ ॥ षष्टः खण्डः (6)

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्रस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक्क एष नील एष पीत एष लोहितः ॥१॥ तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छतीमं चामुं चैवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चामूं चामूष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसू नाडीषु सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सुप्ताः ॥ २ ॥ तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पुराति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥ ३ ॥ अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो भवति तमभित आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥ ४ ॥ अथ यत्रैतदरमाच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रिमिभिरूर्ध्वमाक्रमते । स ओमिति वा होद्वा मीयते । स यावत्क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति । एतद्वै खलु लोकद्वारम् विदुषां प्रपदनं विरोधोऽविदुषाम् ॥ ५॥ तदेष श्लोकः । शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥

सप्तमः खण्डः [7]

य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः

सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वागृंश्व लोकानाप्नोति सर्वागृंश्व कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ॥१॥ तद्धोभये देवासुरा अनुबुब्धिरे । तेहोचुईन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वागंश्व लोकानाप्नोति सर्वाग्ंश्व कामानिति । इन्द्रो हैव देवानामभिप्रवव्राज । विरोचनोऽसुराणाम् तौ हासंविदानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥ तौ ह द्वात्रिग्ंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमुषतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति । तौ होचतुर्य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वागृंश्व लोकानाप्नोति सर्वागृंश्व कामान्यस्तमात्मानमन्विद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दुश्यत एष आत्मेति होवाचैतद्मुतमभयमेतद्भह्नोत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादर्शे कतम एष इत्येष उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥

#### अष्टमः खण्डः [8]

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे प्रब्रूतमिति । तौ होदशरावेऽवेक्षाञ्चक्राते तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौ होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ तौ ह प्रजापतिरुवाच साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षेथामिति । तौ ह साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेक्षाञ्चक्राते तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ॥ २ ॥ तौ होचतुर्यथैवेदमावां भगवः साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व एवमेवेमौ भगवः साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदमृत-मभयमेतद्भक्षेति । तौ ह शान्तहृदयौ प्रवव्रजतुः ॥ ३॥ तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमनुविद्य व्रजतो यतर एतदपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽसुरा वा ते पराभविष्यन्तीति । स ह शान्तहृदय एव विरोचनोऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीमं चामुं चेति ॥ ४ ॥ तस्मादप्यद्येहाद-दानमश्रद्दधानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणाग् ह्येषोपनिषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालङ्कारेणेति सग्स्कुर्वन्त्येतेन ह्यम् लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥

#### नवमः खण्डः [9]

अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददर्श यथैव खल्वयमस्मिन् शरीरे साध्वलङ्कृते साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यित नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥१॥ स सिमत्पाणिः पुनरेयाय तग्ं ह प्रजापितरुवाच । मधवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्वाजीः सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति । स होवाच यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिन् शरीरे साध्वलङ्कृते साध्वलङ्कृतो भवित सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवित स्नामे स्नामः परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यित नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥ एवमेवैष मधविन्नित होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि । वसापराणि द्वात्रिग्ंशतं वर्षाणीति । स हापराणि द्वात्रिग्ंशतं वर्षाणीति । स

#### दशम: खण्ड: [10]

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृत-मभयमेतद्भव्रेति । स ह शान्तहृदयः प्रवव्राज स हाप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददर्श । तद्यद्यपीदग्ं शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो घ्नन्ति त्वेवैनं विच्छादयन्तीवा-प्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ स समित्पाणिः पुनरेयाय तग्ं ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो धनन्ति त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यिप रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्येवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिग्शतं वर्षाणीति । स हापराणि द्वात्रिग्शतं वर्षाण्यवास तस्मै होवाच ॥ ४ ॥

एकादशः खण्डः [11]

तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्भृत्वोति । स ह शान्तहृदयः प्रवव्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददर्श नाह खल्वयमेवगं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पञ्चामीति ॥ १ ॥ स समित्पाणिः पूनरेयाय तगं ह प्रजापतिरुवाच मघवन् यच्छान्तहृदयः प्राव्राजीः किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वयं भगव एवग् संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्माद् वसापराणि पञ्च वर्षाणीति स हापराणि पञ्च वर्षाण्युवास । तान्येकशतग्ं सम्पेदुरेतत्तचदाहुरेकशतग्ं ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मै होवाच ॥ ३॥

द्वादशः खण्डः [12]

मघवन्मर्त्यं वा इदग्ं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्या-

शरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥१॥ अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत स्तनयित्नुरशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमूष्मादाकाशात्समृत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते । एवमेवैष संप्रसादो <u> इस्माच्छरीरात्समृत्थाय परं</u> ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा-भिनिष्पद्यते ॥ २ ॥ स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनग् स्मरन्निद्ग्ं शरीरग्ं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिन शरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ अथ यत्रैतदाकाशमन्विषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्माऽभिव्याहाराय वागथ यो वेदेदगं शुणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥ अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्कामान्पश्यव्रमते य एते ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ तं वा एतं देवा आत्मानमूपासते तस्मात्तेषागं सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाग्ंश्व लोकानाप्नोति सर्वाग्ंश्व कामान्यस्तमात्मानमन् विद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥

त्रयोदशः खण्डः [13]

श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्येऽश्व इव रोमाणि

विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामीत्यभिसम्भवामीति ॥ १॥

### चतुर्दशः खण्डः [14]

आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्वहा तदमृतग्ं स आत्मा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापित्से स हाहं यशसां यशः श्वेतमदत्कमदत्कग्ं श्वेतं लिन्दु माभिगां लिन्दु माभिगाम् ॥ १॥

#### पञ्चदशः खण्डः [15]

तद्भैतद्भक्षा प्रजापतय उवाच प्रजापितर्मनवे मनुः प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभि-समावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदधदात्मिनं सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिग्सन्सर्व-भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोक-मभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥ १ ॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ श्वेताश्वतरोपनिषत् ॥

#### प्रथमोऽध्याय:

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैं ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हरि: ॐ॥ ब्रह्मवादिनो वदन्ति । किं कारणं ब्रह्म कृतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः । अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥ कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ २ ॥ ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् । यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ ३॥ तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभिः । अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥ ४ ॥ पञ्च-स्रोतोम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् । पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५॥ सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६ ॥ उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाऽक्षरं च । अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्पराः योनिमुक्ताः ॥ ७ ॥ संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । अनीशश्चात्मा .बध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८ ॥ ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोक्तृ-भोग्यार्थयुक्ता । अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥ ९ ॥ क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया-निवृत्तिः ॥ १० ॥

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशीर्जन्ममृत्युप्रहाणिः । तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥ ११ ॥ एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् । भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥ १२ ॥ वह्लेयंथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः । स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ १३ ॥ स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्नि-गृद्धवत् ॥ १४ ॥ तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः । एवमात्माऽत्मिन गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा यो ऽनुपश्यति ॥ १५ ॥ सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् । आत्मविद्यातपोमूलं तद्वह्योपनिषत् परम् ॥ तद्वह्योपनिषत् परम् ॥ तद्वह्योपनिषत् परम् ॥ र्

### द्वितीयोऽध्यायः

यञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ॥ १ ॥ युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २ ॥ युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ ३ ॥ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विष्रा विष्रस्य बृहतो विषश्चितः। वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ट्रतिः ॥ ४ ॥ युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरे:। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५ ॥ अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥ ६ ॥ सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम् । तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्तमक्षिपत् ॥ ७ ॥ त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८ ॥ प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ ९ ॥ समे शुचौ शर्करावह्निवालुका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाता-श्रयणे प्रयोजयेत् ॥ १०॥

नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ पृथ्यप्तेजोऽनिल्खे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥१२॥ लघुत्वमारोम्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च। गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत् सुधान्तम् । तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥ यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् । अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१५॥ एष ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः । स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥ यो देवो अग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥

# तृतीयोऽघ्यायः

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वां होकानीशत ईशनीभिः। य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥ एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँ होकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ २ ॥ विश्वतश्वक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धमित संपतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ ३ ॥ यो देवानां प्रभवश्वोद्भवश्व विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः। हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ या ते रुद्र शिवा तन्र्रघोराऽपापकाशिनी । तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५ ॥ यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्य-स्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥ ६ ॥ ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम् । विश्वस्यैकं पिरविष्टितारमीशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥ ७ ॥ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ यरमात् परं नापरमस्ति किंचिद्यसमान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ ९ ॥ ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य एदिद्वदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥

सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स भगवास्त-स्मात् सर्वगतः शिवः ॥ ११ ॥ महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः । सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १२ ॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । हृदा मन्वीशो मनसाभिक्रृप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदृशाङ्गुलम् ॥ १४ ॥ पुरुष एवेदग् सर्वं यद् भूतं यच भव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ १५ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १६ ॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय-विवर्जितम् । सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥ १७ ॥ नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बिहः । वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ १८ ॥ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥ १९ ॥ अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥ २० ॥ वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् । जन्मिनरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥ २१ ॥

## चतुर्योऽध्यायः

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति । वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धचा शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः ॥ २॥ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ ३॥ नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष-स्तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः । अनादिमत् त्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ आजामेकां लोहितशुक्ककृष्णा

बह्धीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनञ्जन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७ ॥ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ८ ॥ छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति । अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ॥ ९ ॥ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं च महेश्वरम् । तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥ १० ॥

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वम् । तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्ति-मत्यन्तमेति ॥११॥ यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ यो देवानामिधपो यस्मिँ छोका अधिश्रिताः। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१३॥ स्कृमातिस्कृमं कल्लिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः। यस्मिन्

युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ १५ ॥ घतात परं मण्डमिवातिस्क्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गृढम् । विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १६ ॥ एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। हृदा मनीषा मनसाऽभिक्रप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १७ ॥ यदाऽतमस्तन्न दिवा न रात्रिः न सन्न चासञ्छिव एव केवलः । तदक्षरं तत सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसुता पुराणी ॥ १८ ॥ नैनमुर्घ्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् । न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद् यशः ॥ १९ ॥ न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् । हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदरमृतास्ते भवन्ति ॥ २०॥ अजात इत्येवं कश्चिद्भीरुः प्रपद्यते । रुद्र यत् ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥ २१ ॥ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरानु मा नो रुद्र भामितो वधीईविष्मन्तः सदमितु त्वा हवामहे ॥ २२ ॥

### पञ्चमोऽध्यायः

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। क्षरं त्विवद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥ यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानं च पश्येत् ॥ २ ॥ एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष

देवः । भूयः सुष्ट्वा यतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३ ॥ सर्वा दिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनड्वान् । एवं स देवो भगवान् वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥ यच स्वभावं पचित विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद् यः । सर्व मेतद् विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः ॥ ५॥ तद वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् । ये पूर्वं देवा ऋषयश्च तद् विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥ ६ ॥ गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्तमा प्राणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मभिः ॥ ७॥ अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वितो यः। बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः ॥ ८ ॥ बालागुरातभागस्य रातधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९ ॥ नैव स्त्री न पूमानेष न चैवायं नपूंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥ १०॥

सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमो हैर्ग्रासाम्बुवृष्ट्यात्मविवृद्धिजन्म । कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यभिसम्प्रपद्यते ॥ ११ ॥ स्थूलानि सूक्ष्माणि बह्नि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्वृणोति । क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥ १२ ॥ अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्यैकं

परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥१३॥ भावग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम् । कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम् ॥१४॥

### षष्ठोऽध्यायः

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमृह्यमानाः। देवस्यैष महिमा त् लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम ॥ १॥ येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वे ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः । तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथिव्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम् ॥२॥ तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् । एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्व सूक्ष्मैः ॥ ३॥ आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्व सर्वान् विनियोजयेद यः। तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥ आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः । तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् ॥ ५॥ स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम् । धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वाऽत्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम । पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवं भूवनेशमीड्यम् ॥ ७॥ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८॥ न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ ९ ॥ यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतः । देव एकः स्वमावृणोत् स नो दधात् ब्रह्माप्ययम् ॥ १० ॥

एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ११॥ एको वशी निष्क्रियाणां बहनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सूखं शाश्वतं नेतरेषाम ॥ १२ ॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान् । तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १३ ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कृतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १४ ॥ एको हंसः भूवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सनिविष्टः । तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १५ ॥ स विश्वकृद् विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः । प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्ष-स्थितिबन्धहेतुः ॥ १६ ॥ स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो भूवनस्यास्य गोप्ता । य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥ १७ ॥ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवं आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ १८॥ निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निखदां निरञ्जनम् । अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनिमवानलम् ॥ १९ ॥ यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ २० ॥

तपःप्रभावाद् देवप्रसादाच ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् । अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसङ्गजुष्टम् ॥ २१ ॥ वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकत्पे प्रचोदितम् । नाऽप्रशान्ताय दातव्यं नाऽपुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ २२ ॥ यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ प्रकाशन्ते महात्मनः इति ॥

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजुस्विनावधींतमस्तु मा विंद्विषावहैं ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥



सर्वशक्तीश्वरस्सर्वः सर्वशक्त्याश्रयस्सदा । त्वमनीहः स्वयञ्ज्योतिः सर्वानन्दस्सनातनः ॥ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् - ४,१८,४५



## ॥ कल्रिसन्तरणोपनिषत् ॥

ॐ सह नांववतु । सह नीं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैं ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हरिः ॐ॥ द्वापरान्ते नारदी ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन् गां पर्यर्टन्किलं सन्तरेयिमिति । स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोऽस्मि । -सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं तेच्छृणु येन केलिसंसारं तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामीचारणमात्रेण निर्धतकर्लिर्भवति । नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किर्मिति । स होवाच हिरण्यगर्भः – हरें राम हरें राम राम राम हरे हरे। हरें कृष्ण हरें कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥१॥ इति षोडशैकं नाम्नां कलिकेल्मषनाशैनम । नातः परंतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यंते ॥ २ ॥ इति षोडशंकलस्य जीवस्यावरणविनौशनम् । तर्तः प्रकाशते परं ब्रेह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति । पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन्कोऽस्य विधिरिति । तं होनाच नास्य निर्धिरिति । सर्नदा शुचिरशुचिर्वा पठन्त्राह्मणः सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यतामेति । यदौस्य षोर्डशीकस्य सार्धित्रंकोटीर्जपित तदा ब्रह्मंहत्यां तरित । तरित वीरंहत्याम् । स्वर्णस्तेयात्पूतोभवित । पितृदेवमनुष्याणामपकारात्पूतो भवित । सर्वधर्मपरित्यागुपापात्संद्यः शुचितामाप्नुयात् । सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युप्निषत् ॥

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यें करवावहै । तेजुस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैं ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥



हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम् ॥

त्रीमद्भागवतम् - १०, १०, ३८.



# ॥ सरस्वतीरहस्योपनिषत् ॥

नीहारहारघनसारसुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम । उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभृत्यै 11 8 11 या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी । नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातू सरस्वती ॥२॥ या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुर्ष्वेकैव गीयते । अद्वैता ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पात् सरस्वती ॥३॥ या वर्णपदवाक्यार्थस्वरूपेणैव वर्तते । अनादिनिधनानन्ता सा मां पात् सरस्वती ॥ ४ ॥ अध्यात्ममधिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी । प्रत्यगास्ते वदन्ती या सा मां पातु सरस्वती ॥ ५ ॥ अन्तर्याम्यात्मना विद्ववं त्रैलोक्यं या नियच्छति । रुद्रादित्यादिरूपस्था सा मां पातु सरस्वती ॥६॥ या प्रत्यग्दृष्टिभिजीवैर्व्यजमानानुभूयते । व्यापिनी इप्तिरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥७॥ नामजात्यादिभिर्भेदैरष्टधा या विकल्पिता । निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातू सरस्वती ॥ ८॥ व्यक्ताव्यक्तगिरः सर्वे वेदाद्या व्याहरन्ति याम । सर्वकामद्रघा धेनुः सा मां पातू सरस्वती ॥९॥ यां विदित्वाखिलं बन्धं निर्मथ्याखिलवर्त्मना । योगी याति परं स्थानं सा मां पातु सरस्वती ॥१०॥ नामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेश्य तां पुनः । ध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पात सरस्वती ॥ ११ ॥ चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम । मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ता सरस्वती 11 83 11 नमस्ते शारदे देवि काश्मीरपुरवासिनि । त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे ॥ १३॥ अक्षसूत्राङ्कराधरा पाशपुस्तकधारिणी । मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा 118811 कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता । महासरस्वती देवी जिह्नाग्रे सन्निवेश्यताम् ॥ १५॥ या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा । भक्तजिह्वाग्रसदना शमादिगूणदायिनी ॥ १६॥

नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कतकुन्तलाम् । भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीम् ॥ १७ ॥ यः कवित्वं निरातङ्कं भक्तिमुक्ती च वाञ्छति । सोऽभ्यर्च्यैनां दशक्लोक्या नित्यं स्तौति सरस्वतीम् ॥ १८॥ तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीम् । भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षाण्मासात्प्रत्ययो भवेत् ॥ १९ ॥ ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा । गद्यपद्यात्मकैः शब्दैरप्रमेयैर्विवक्षितैः ॥ अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः ॥ २०॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# **₩**

एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेतरचास्ति किञ्चित्। एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् ॥ स्कन्दपराणम - ४, १, १०, १२६,



# ॥ कैवल्योपनिषत् ॥

#### पथम: खण्ड:

ॐ भद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भद्रं पंत्र्येमाक्षभिर्यजंत्राः । स्थिरैरङ्गैरतुष्टुवाग्ं संस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धश्रंवाः । स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों आरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिंर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमूपसमेत्योवाच -अधीहि भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्वमानां निगूढाम् । ययाऽचिरात्सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान् ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवैहि । न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥ २ ॥ परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति । वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥३॥ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे । विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः ॥ ४॥ अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य । हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् ॥ ५ ॥

अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम । तथाऽऽदिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् ॥ ६ ॥ उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् । ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् ॥७॥ स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट । स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥८॥ स एव सर्वे यद्भृतं यच भव्यं सनातनम् । ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये 11911 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । संपश्यन्ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतूना 11 80 11 आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पण्डितः 11 88 11 स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् । श्चियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति ॥ १२ ॥ स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके । सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥ १३॥ पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । पुरत्रये क्रीडित यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् ॥ आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च ॥ १४ ॥ एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥१५॥
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् ।
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् ॥१६॥
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते ।
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥१७॥
त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् ।
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८॥
मय्येव सकलं जातं मिय सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
मिय सर्वं लयं याति तद्भह्माद्वयमस्म्यहम् ॥१९॥

## द्वितीयः खण्डः

अणोरणीयानहमेव तद्वन्महानहं विश्वमहं विचित्रम् । पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥१॥ अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचक्षुः सशृणोम्यकर्णः । अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम् ॥२॥ वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् । न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥३॥ न भूमिरापो न च विद्धरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च। एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् ॥४॥ समस्तसाक्षिं सदसिं हिनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् । यः शतरुद्रीयमधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवित स आत्मपूतो भवित स सुरापानात्पूतो भवित स ब्रह्महत्यायाः पूतो भवित स सुवर्णस्तेयात्पूतो भवित स कृत्याकृत्यात्पूतो भवित तस्मादिवमुक्तमाश्रितो भवित्वित्याश्रमी सर्वदा सकृद्धा जपेत् । अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् । तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं पदमश्नुते कैवल्यं पदमश्नुत इति ॥ ५॥

> ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इत्यथर्ववेदे कैवल्योपनिषत्-समाप्ता ॥



सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ श्रीमद्भागवतम् - १०, २, २६



# ॥ ईशावास्योपनिषत् ॥ ॥ घनपाठः ॥

## [8]

र्ड्शाबास्यं वास्यंमीशेशा बास्यंमिद-मिदं वास्यं-मीशेशा वास्यंमिदम् । वास्यंमिदमिदं वास्यं वास्यंमिदग् सर्वग्ं सर्वमिदं वास्यं वास्यंमिदग् सर्वम् । इदग् सर्वग् सर्व-मिदमिदग् सर्व यद्यत्सर्वमिद-मिदग्ं सर्वं यत् ।

सर्वं यद्यत्सर्वगुं सर्वं यत्किं किं यत्सर्वगुं सर्वं यत्किम् । यत्किं किं यद्यत्किंचं च किं यद्यत्किंचं । किंचं च किं किं च जगत्यां जगत्यां च किं किं च जगत्याम् । च जगत्यां जगत्यां च च जगत्यां जग् जगुज्जगत्यां च च जगत्यां जगत्। जगत्यां जगुज्जगुज्जगत्यां जगत्यां जगत् । जगुदिति जगत् ।

तेनं त्यक्तेनं त्यक्तेन् तेन् तेनं त्यक्तेनं भुञ्जीथा भुञ्जीथा स्त्यक्तेन् तेन् तेनं त्यक्तेनं भुञ्जीथाः। त्यक्तेनं भुञ्जीथा भुञ्जीथा स्त्यक्तेनं त्यक्तेनं भुञ्जीथा मा मा भुञ्जीथा-स्त्यक्तेनं त्यक्तेनं भुञ्जीथा मा ।

भुञ्जीया मा मा भुंञ्जीया भुञ्जीया मा गृंघो गृघो मा भुंञ्जीया भुञ्जीया मा गृंघः । मा गृंघो गृघो मा मा गृंघः कस्य कस्यं गृघो मा मा गृंघः कस्यं । गृंघः कस्य कस्यं गृघो गृषः कस्यंस्वित् स्वित्कस्यं गृघो गृषः कस्यंस्वित् । कस्यंस्वित्-स्वित्कस्य कस्यंस्विद्धनं धर्नग्-स्वित्कस्य कस्यंस्विद्धनम् । स्विद्धनं धर्नग् स्वित् स्विद्धनम् । धनुमिति धनम् ॥

## [3]

कुर्वत्रेवैव कुर्वन् कुर्वत्रेवेह हैव कुर्वन् कुर्वत्रेवेह । प्रवेह हैवैवेह कर्मीणि कर्मीणी हैवैवेह कर्मीणि । इह कर्मीणि कर्मीणी हेह कर्मीणि जिजीविषे-ज्जिंजीविषेत् कर्मीणी हेह कर्मीणि जिजीविषेत् ।

कर्मीणि जिजीविषेज्ञिजीविषेत् कर्मीणि कर्मीणि जिजीविषे-च्छतग्ग् शतं जिजीविषेत् कर्मीणि कर्मीणि जिजीविषेच्छतम् । जिजीविषेच्छतग्ग् शतं जिजीविषेज्ञिजीविषेच्छतग्ग् समा स्समादशतं जिजीविषेज्ञिजीविषे-च्छतग्ग् समाः । शतग्ग् समा स्समादशतग्ग् शतग्ग् समाः । समा इति समाः ।

पुवं त्विय त्वय्येवमेवं त्विय न न त्वय्येवमेवं त्विय न । त्विय न न त्वियं त्विय नान्यथान्यथा न त्विय त्विय नान्यथा । नान्यथान्यथा ननान्यथेत इतोन्यथा ननान्यथेतः ।

अन्यथेत इतोन्यथान्यथेतोंऽस्त्यस्ती-तोन्यथान्यथेतोंऽस्ति । इतोस्त्यस्तीत इतोंऽस्ति ननास्तीत इतोंऽस्तिन । अस्तिनना-स्त्यंस्ति न कर्म कर्म ना-स्त्यंस्ति न कर्म । न कर्म कर्म न न कर्म लिप्यते लिप्यते कर्म न न कर्म लिप्यते । कर्म लिप्यते लिप्यते कर्म कर्म लिप्यते नरे नरे लिप्यते कर्म कर्म लिप्यते नरे । लिप्यते नरे नरे लिप्यते लिप्यते नरे । नर इति नरे ॥

# [ } ]

असुर्या नाम नामासुर्यी असुर्या नाम ते ते नामासुर्यी असुर्या नामते नामतेते नाम नामते लोका लोकास्ते नामनामते लोकाः।

ते लोका लोकास्ते ते लोका अन्धे नान्धेनं लोकास्ते ते लोका अन्धेनं। लोका अन्धेनान्धेनं लोका लोका अन्धेन तमसा तमसान्धेनं लोका लोका अन्धेन तमसा।

अन्धेन तमसा तमसान्धेनान्धेन तमसावृंता आवृंता स्तमसान्धेनान्धेन तमसावृंताः । तमसावृंता आवृंतास्तमसा तमसावृंताः । आवृंता इत्याऽवृंताः ।

ताग्ग्स्तेते ताग्ग्स्ताग्ग्स्ते प्रेत्यु प्रेत्युते ताग्ग्स्ताग्ग्स्ते प्रेत्यं । ते प्रेत्य प्रेत्यते ते प्रेत्याभ्यभि प्रेत्यते ते प्रेत्याभि ।

प्रेत्याभ्यभिष्रेत्य प्रेत्याभि गंच्छन्ति गच्छन्त्यभि प्रेत्य प्रेत्याभि गंच्छन्ति । प्रेत्येति प्रऽईत्य ।

अभिगंच्छन्ति गच्छन्त्यभ्यभि गंच्छन्ति ये ये गंच्छन्त्यभ्यभिगंच्छन्ति ये। गुच्छन्ति ये ये गंच्छन्ति गच्छन्ति ये के के ये गंच्छन्ति गच्छन्ति ये के। ये-के के-ये ये-के-चं चु-के-ये ये-के चं । के-चं चु-के के-चाँत्महनं आत्महनंश्च के के चाँत्महनं । चात्महनं आत्महनंश्च चात्महनो जनां जात्महनंश्च चात्महनो जनां । आत्महनंश्च चात्महनो जनां आत्महनं आत्महनो जनां । आत्महन इत्याँत्माऽहनं । जना इति जनांः।

## [8]

अने जुदेक मेक मने जुदने जुदेक मनसो मनस एकमने जुदने जुदेक मनसा एक मने जुदने जुदेक मनसा जवीं यो जवीं यो मनसा एक मेक मनसो जवीं यो निस्तो जवीं यो मनसो जवीं यो निस्तो जवीं यो मनसो जवीं यो निस्तो यो यो निस्तो यो यो यो यो यो यो यो

जवींयोन न जवींयो जवींयो नैनं दे नुन्न जवींयो जवींयो नैनंत्। नैनंदे नुन्न नैनंद्देवा देवा एंनुन्न नैनंद्देवाः। एनुद्देवा देवा एंनदेनद्देवा औप्नुबन्नाप्नुवन्देवा एंनदेनद्देवा आपनुबन्न्।

देवा आप्नुवन्नाप्नुवन्देवा देवा आप्नु वन् पूर्वं पूर्वमाप्नुवन्देवा देवा आप्नुवनपूर्वम् ।

आप्नुवन्पूर्वं पूर्वमाप्नुवन्नाप्नुवन् पूर्व मर्षदर्षत् पूर्वमाप्नु-वन्नाप्नुवन् पूर्वमर्षत् । पूर्व मर्षदर्षत् पूर्वं पूर्व मर्षत् । अर्षदित्यर्षत् ।

तद्धावंतो धावंतुस्तत्तद्धावंतोन्या नुन्न्यान् धावंतु-स्तत्तद्धावंतो-

न्यान् । धार्वतोन्या-नृन्यान् धार्वतो धार्वतोन्या-नत्यत्युन्यान् धार्वतो धार्वतोन्न्यानितं ।

अन्न्यानत्य-त्यन्न्या-नन्न्यान-त्येंत्ये-त्यन्नानन्त्या-नत्येंति । अत्येत्ये-त्यत्यत्येंति तिष्ठतिष्ठंदे-त्यत्यत्येंति तिष्ठत् । पृति तिष्ठतिष्ठंदेन्यत्यत्येंति तिष्ठते । पृति तिष्ठतिष्ठंदेत्येति तिष्ठत्त - स्मिग्ग्-स्तिस्मिग्ग्-स्तिष्ठंदेत्येति तिष्ठत्तस्मिन्ग् । तिष्ठत्तस्मिग्ग्-स्तिष्ठ्-तिष्ठत्तस्मिन्ग् पस्तस्मिग्ग्-स्तिष्ठ् तिष्ठत्तस्मिन्ग् । पस्तस्मिग्ग्-स्तिष्ठ् तिष्ठत्तस्मिन्ग् ।

तस्मिन्ंनुषो पस्तस्मिग्ग्-स्तस्मिन्ंनुषो माँतुरिश्वां मातुरिश्वा पस्तस्मिग्ग्-स्तस्मिन्ंनुषो माँतुरिश्वां । अषो माँतुरिश्वां मातुरिश्वा षोषो माँतुरिश्वां दधाति दधाति मातुरिश्वा षोषो माँतुरिश्वां दधाति । मातुरिश्वां दधाति दधाति मातुरिश्वां मातुरिश्वां दधाति । दधातीतिं दधाति ॥

#### [4]

तदें जर्त्ये-जित् तत्तदें जिति ननैजंति तत्त-दें जितिन । एजितिन नैजंत्येजिति नेजंत्येजिति नैजंत्ये जिति नेजंति । नेजंत्ये-जिति ननेजंति दूरे दूर एंजिति ननेजंति दूरे ।

एजति दूरे दूर एँजत्येजित दूर उं अन्तिकैन्तिक उं दूर एँजत्येजित दूर उं अन्तिके । दूर उं अन्तिकैन्तिक उं दूरे दूर उं अन्तिके । कुं इत्यूम् । अन्तिक इत्यन्तिके । अन्तरित्या-स्यान्तर्न्तरित्यं सर्वस्य सर्वस्यास्यान्तरन्तरित्यं सर्वस्य । अस्य सर्वस्य सर्वस्यास्यास्य सर्वस्यो सर्वस्यो सर्वस्यो सर्वस्यो सर्वस्यो

सर्वस्यो सर्वस्य सर्वस्यो सर्वस्यो सर्वस्यो सर्वस्यास्यास्य सर्वस्यो सर्वस्य सर्वस्यो सर्वस्यास्य । ऊं इत्यूम् ।

सर्वस्यास्यास्य सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यतो बाह्यतो सर्वस्य सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यतः । अस्यबाह्यतो बाह्यतो स्यास्य बाह्यतः । बाह्यतः इति बाह्यतः ॥

# [६]

यस्तु तु यो यस्तु सर्वीणि सर्वीणि तु यो यस्तु सर्वीणि। तु सर्वीणि सर्वीणि तु तु सर्वीणि भूतानि भूतानि सर्वीणि तु तु सर्वीणि भूतानि ।

सर्वंणि भूतानि भूतानि सर्वंणि सर्वंणि भूतान्यात्मन्तात्मन् भूतानि सर्वंणि सर्वंणि भूतान्यात्मन् । भूतान्यात्मन्तात्मन् भूतानि भूतान्यात्मन्तेवैवात्मन् भूतानि भूतान् -त्यात्मन्नेव ।

आत्मन्नेवैवात्मन्नात्मन्नेवानु पश्यंत्यनु पश्यंत्ये-वात्मन्नात्मन्नेवानु पश्यंति । एवानु पश्यंत्यनु-पश्यंत्येवै-वानु-पश्यंति । अनु पश्यंतीत्यंनुऽपश्यंति ।

सर्वभूतेषुं च च सर्वभूतेषुं सर्वभूतेषुं चात्मानंमात्मानं च सर्व भूतेषुं सर्वभूतेषुं चात्मानम्ं । सर्वभूतेष्वितिं सर्वभूतेषुं ।

चात्मानं-मात्मानं च चात्मानं ततस्ततं आत्मानं च चात्मानन्तर्तः । आत्मानं ततस्तर्तं आत्मानमात्मानं ततो न न तर्त आत्मानंमात्मानं ततो न ।

ततो न न ततस्ततो न विविन ततस्ततो नवि । नविविन नविजुंगुप्सते जुगुप्सते विन नविजुंगुप्सते। विजुंगुप्सते जुगुप्सते विविजुंगुप्सते । जुगुप्सत इतिं जुगुप्सते ॥

## [0]

यस्मिन् सर्वाणि सर्वाणि यस्मिन्यस्मिन् सर्वाणि भूतानि भूतानि सर्वौणि यस्मिन्यस्मिन् सर्वौणि भूतानि ।

सर्वंणि भूतानिं भूतानि सर्वंणि सर्वंणि भूतान्यात्मात्मा भूतानि सर्वीणि सर्वीणि भूतान्यात्मा ।

भूतान्यात्मात्मा भूतानिं भूतान्यात्मैवै वात्मा भूतानि भूतान्यात्मैव ।

आत्मैवैवात्मात्मैवा भूदभूँदेवात्मात्मै वा भूँत्। एवा भूद भूँदेवैवा भूँद्विजानतो विजानतो भूँदेवैवा भूँद्विजानतः। अभूँद्विजानतो विजानतोऽभूद भूँद्विजानतः । विजानत इति विऽजानतः ।

तत्र कः कस्तत्र तत्र को मोहो मोहः कस्तत्र तत्र को मोहः । को मोहो मोहः कः को मोहः कः को मोहः कः को मोहः कः ।

मोहुः कः को मोहो मोहुः कक्शोकुरशोकुः को मोहो मोहुः करशोकः ।

करशोक् रशोकः कः करशोकं एकृत्व मैंकृत्वग् शोकः कः कः शोकं एकृत्वम् । शोकं एकृत्वमें कृत्वग् शोकः शोकं एकृत्व मंनुपर्यतोऽनु पर्यंत एकृत्वग् शोकः शोकं एकृत्व-मंनुपर्यतः।

पुकृत्वमंनु-पश्यंतोऽनुपश्यंत एकृत्व-मेंकृत्व-मंनुपश्यंतः । पुकृत्वमित्येकृत्वम् । अनुपश्यंत् इत्यंनुऽपश्यंतः ॥

#### [2]

स परि परि स स पर्यगादगात्परि स स पर्यगात्। पर्यगादगात्परि पर्यगाच्छुक्रम् शुक्रमंगात्परि पर्य-गाच्छुक्रम् । अगाच्छुक्रम् शुक्रमंगादगा-च्छुक्रमंकाय-मंकायम् शुक्रमंगादगाच्छुक्रमंकायम्।

शुक्रमंकाय-मंकायग्ग् शुक्रग्ग् शुक्रमंकाय-मंब्रणमंब्रण मंकायग्ग् शुक्रग्ग् शुक्रमंकाय-मंब्रणम् ।

अकायमंत्रण-मंत्रणमंकाय-मंकाय-मंत्रणमंस्नाविर-मंस्नाविरमंत्रण-मंकायमंकाय-मंत्रण-मंस्नाविरम् ।

अब्रुणमंरनाविर-मंस्नाविर-मंब्रुणमंब्रुण-मंस्नाविरग् शुद्धग्ग् शुद्धमंरनाविर-मंब्रुणमंब्रुण-मंस्नाविरग् शुद्धम् । अस्नाविरग् शुद्धग् शुद्धमस्नाविर-मस्नाविरग् शुद्धमपाप विद्धमपाप विद्धग् शुद्धमस्नाविर-मस्नाविरग् शुद्धमपाप विद्धम्।

शुद्धमपाप विद्धमपाप विद्धम् शुद्धम्ग् शुद्धमपाप विद्धम् । अपापविद्ध-मित्यपापऽविद्धम् ।

क्विर्मनीषी मंनीषी क्विः क्विर्मनीषी परिभूः परिभू-र्मनीषी क्विः क्वि-र्मनीषी परिभूः।

मुनीषी परिभूः परिभू-र्मनीषी मनीषी परिभू-स्वयम्भू स्स्वयम्भूः परिभू-र्मनीषी मनीषी परिभू-स्वयम्भूः ।

पुरिभू-स्वयम्भू-स्वयम्भूः परिभूः परिभू-स्वयम्भूर्यीथा तथ्यतो याथा तथ्यत-स्स्वयम्भूः परिभूः परिभूः स्वय-भूर्यीथा तथ्यतः। पुरिभूरिति पुरिऽभूः।

स्वयम्भूर्यीथा तथ्यतो याँथा तथ्यतः स्वयम्भू-स्स्वयम्भूर्यीथा तथ्यतोर्था-नर्थी-न्याथा तथ्यतः स्वयम्भू-स्स्वयं-भूर्यीथा तथ्यतोर्थान् । स्वयं-भूरितिं स्वयंऽभूः ।

याथा-तथ्यतोर्था-नर्थीन्याथा तथ्यतो-याँथा तथ्यतोर्थान्वि व्यर्थीन्याथा-तथ्यतो याँथा-तथ्यतोर्थान्वि । याथा-तथ्यत इति याथाऽतथ्यतः ।

अर्थान्वि व्यर्था-नर्था-न्यंदधा ददधाद्व्यर्था-नर्थान् व्यंदधात्।

व्यंदधाद धधाद्वि व्यंधधाच्छा-खृतीभ्यंः शाख्तीभ्योंऽदधाद्वि व्यंदधाच्छाखतीभ्यंः ।

अद्धाच्छारवतीभ्यः शाख्नतीभ्यौ दधाद दधाच्छाख्नतीभ्यः समाभ्य-स्समाभ्यः शाख्नतीभ्यौ दधा ददधाच्छाख्नतीभ्यः समाभ्यः।

शास्त्रवतीभ्य-स्सर्माभ्यः सर्माभ्यः शास्त्रवतीभ्यः शास्त्रवतीभ्यः स्सर्माभ्यः । सर्माभ्यः इति सर्माभ्यः ॥

# [९]

अन्धं तमस्तमोन्धमन्धं तमः प्र प्र तमोन्धमन्धं तमः प्र । तमः प्र प्र तमस्तमः प्रविशन्ति विशन्ति प्र तमस्तमः प्रविशन्ति । प्रविशन्ति विशन्ति प्र प्रविशन्ति ये ये विशन्ति प्र प्रविशन्ति ये ।

विशन्ति ये ये विशन्ति विशन्ति ये विद्यामविद्यां ये विशन्ति विशन्ति ये विद्याम् ।

ये विद्यामविद्यां ये ये विद्या-मुपासंत जुपासते विद्यां ये ये विद्यामुपासंते। अविद्यामुपासंत जुपास्तेऽविद्या-मविद्यामुपासंते। जुपासंतु इत्युपुऽआसंते।

ततो भूयं इव भूयं इव ततस्ततो भूयं इव ते ते भूयं इव ततस्ततो भूयं इव ते । भूयं इव ते ते भूयं इव भूयं इव ते तमुस्तमुस्ते भूयं इव भूयं इव ते तमः । भूयं इवेति भूयः इव ।

ते तमस्तमस्ते ते तमो ये ये तमस्तेते तमो ये। तमो ये ये तम् स्तमो य उं विद्यायां विद्यायामुये तमस्तमो य उं विद्यायाम्। य उं विद्यायां विद्यायामुये य उं विद्यायाम् रता रता विद्यायामुये य उं विद्यायाम् रताः। ऊं इत्यूम्। विद्यायाम् रता रता विद्यायां विद्यायाम् रताः। रता इति रताः॥

# [ 80]

अन्यदेवैवान्य-दुन्य देवाहुराहुरेवान्य-दुन्य देवाहुः । एवा-हुराहुरेवैवाहु-र्विद्यां विद्ययां विद्ययां -हुरेवैवाहु-र्विद्यां । आहुर्विद्ययां विद्ययान्य-दुन्यद्विद्ययां विद्ययान्य-द्वाहु-राहु-र्विद्ययान्यत् । विद्ययान्य-दुन्यद्विद्ययां विद्ययान्य-दाहु-राहु-र्न्य-द्विद्ययां विद्ययान्यदाहुः । अन्यदाहुराहु-र्न्यदन्य-दाहुर-विद्यया विद्यया-हुर्न्यदन्य-दाहुर-विद्यया । आहुर-विद्यया विद्ययाहुर-विद्यया । अविद्ययेत्यविद्यया । इति शुश्रुम शुश्रुमेतीति शुश्रुम् धीराणां धीराणाग् शुश्रुमेतीति शुश्रुम् धीराणां । शुश्रुम् धीराणां धीराणां धीराणां ये । धीराणां ये ये धीराणां ये ये धीराणां ये नों नो ये धीराणां धीराणां ये नंः । ये नों नो ये ये नस्तन्नों ये ये नस्तत् । नस्तत्त्नों नस्तद्विंचचिक्षरे विंचचिक्षरे तन्नीं नस्तद्विंचचिक्षरे । तद्विंचचिक्षरे विंचचिक्षरे तत्तद्विंचचिक्षरे । विचुचिक्षर इति विचुचिक्षरे ॥

# [ ११]

विद्यां चं च विद्यां विद्यां चा विद्यामविद्यां च विद्यां विद्यां चा विद्यां। चा विद्यामविद्यां च चा विद्यां च चा विद्यां च चा विद्यां च। अविद्यां च चा विद्यामविद्यां च योयरचा विद्यामविद्यां च यः। च यो यश्चं चयस्तत्तद्यश्चं च यस्तत्।

यस्तत्तचो यस्तद्वेद् वेद् तचो यस्तद्वेद । तद्वेद् वेद् तत्तद्वेदोभयं-मुभयं वेद् तत्तद्वेदोभयम् ।

वेदोभयंमुभयं वेद् वेदोभयंग् सह सहो-भयं वेद् वेदोभयंग् सह। उभयंग्सह सहोभयंमुभयंग् सह। सहेति सह। अविंद्या मृत्युं मृत्युमविंद्यया विंद्यया मृत्युं तीर्त्वा तीर्त्वा मृत्युमविंद्यया विंद्यया मृत्युं तीर्त्वा।

मृत्युं तीत्वी तीत्वी मृत्युं मृत्युं तीत्वी विद्ययां विद्ययांतीत्वी मृत्युं मृत्युं तीत्वी विद्ययां तीत्वी विद्ययां तित्वी विद्ययां तित्वी विद्ययां तित्वी विद्ययां तित्वी विद्ययां तित्वी विद्ययां मृतम् । विद्ययामृतम्मृतं विद्ययां विद्ययामृतमञ्जते विद्ययां विद्ययामृतमञ्जते विद्ययां विद्ययामृतमञ्जते । अमृतमञ्जते अतेमृतं विद्ययां विद्ययामृतमञ्जते । अमृतमञ्जते अतेमृतं मृतं मञ्जते । अश्चत् इत्यंश्चते ॥

## [ १२ ]

अन्धं तम्स्तमोन्धम्नधं तमः प्र प्र तमोन्धम्नध तमः प्र । तमः प्र प्र तम्स्तमः प्रविंशन्ति विशन्ति प्र तम्स्तमः प्रविंशन्ति । प्रविंशन्ति विशन्ति ये ये विंशन्ति प्र प्रविंशन्ति ये । विश्वन्ति ये ये विंशन्ति ये सैंभूतिम् ये ये विंशन्ति विशन्ति ये सैंभूतिम् । ये सैंभूतिम-सैंभूतिं ये ये सैंभूतिमुपासंत उपास्ते सैंभूतिं ये ये सैंभूतिमुपासंत उपास्ते सैंभूति-मसैंभूति नुपासंते । असैंभूति मृत्य-सैंऽभूतिम् । उपासंत इत्युंपऽआसंते ।

ततो भूयं इव भूयं इव तत्तस्ततो भूयं इव ते ते भूयं इव तत्तस्ततो भूयं इव ते । भूयं इव ते ते भूयं इव भूयं इव ते तमस्तमस्ते भूयं इव भूयं इव ते तमंः ।

भूयं इवेति भूयं:ऽइव। ते तमस्तमस्ते ते तमो ये ये तमस्ते ते तमो ये।

तमो ये ये तमस्तमो य उ संभूँत्याग् संभूँत्यामुये तमस्तमो य उ संभूँत्याम् । य उ संभूँत्याग् संभूँत्यामुये य उ संभूँत्याग् रता रतारसंभूँत्यामुये य उ संभूँत्याग् रताः । ऊं इत्यूँम् । संभूँत्याग् रता रताः संभूँत्याग् संभूँत्याग् रताः । संभूँत्यामिति संऽभूँत्याम् । रता इति रताः ॥

# [{\$]

अन्यदेवैवान्य-दुन्यदेवाहुराहु-रेवान्य-दुन्य देवाहुः। एवा-हुराहुरेवैवाहु-रसंभवात्संभवा-दाहुरेवैवाहु-रसंभवात् । आहुः संभवात्संभवा-दाहुराहुः संभवा-दुन्य-दुन्य-त्संभवादाहुराहु-रसंभवा-दुन्यत् । संभवा-दुन्य-दुन्य-त्संभवा-द्न्य-दांहुराहु-रुन्य-त्संभवा-त्संभवादुन्यदांहुः । संभवादितिं संभुवात् ।

अन्यदौहु-राहुर्न्य-दुन्यदौहुर सैंभवाद-सैंभवा-दाहु-रुन्य-दुन्य-दौहुर सैंभवात्। आहुर सैंभवाद-सैंभवा-दाहुराहुर सैंभवात्। असैंभवादित्य सैंभवात्।

इति' शुश्रुम शुश्रुमेतीति' शुश्रुम् धीराँणां धीराँणाग् शुश्रुमेतीति' शुश्रुम् धीराँणाम् ।

शुश्रुम् धीराणां धीराणाग् शुश्रुम शुश्रुम् धीराणां ये ये धीराणाग् शुश्रुम शुश्रुम् धीराणां ये । धीराणां ये ये धीराणां धीराणां ये नौ नो ये धीराणां धीराणां ये नः। ये नौ नो ये ये नस्तत्तन्त्रो ये ये नस्तत् । नस्तत्तन्त्रो नस्त-द्विचचिक्षरे विचचिक्षरे तन्नो नस्तद्विचचिक्षरे । तद्विचचिक्षरे विचचिक्षरे तत्तद्विचचिक्षरे । विचचिक्षर इति विऽचचिक्षरे ॥

#### [88]

संभूँतिं च च संभूँतिग्ग् संभूँतिं च विनाशं विनाशं च संभूँतिग्ग् संभूँतिं च विनाशम् । संभूँति-मिति संऽभूँतिम् । च विनाशं विनाशं च च विनाशं च च विनाशं च च विनाशं च ।

विनाशं चं च विनाशं विनाशं च यो यश्चं विनाशं विनाशं च यः । विनाशमितिं विऽनाशम् ।

च यो यश्चं च यस्तत्तद्यश्चं च यस्तत् । यस्तत्तद्यो यस्तद्वेद्द वेदृतद्यो यस्तद्वेदं । तद्वेदु वेद् तत्तद्वेदोभयं-मुभयं वेदु तत्तद्वेदो-भयम् ।

वेदोभयं-मुभयं वेद वेदोभयंग् सह सहो-भयं वेद वेदोभयंग् सह उभयंग् सह सहो-भयं-मुभयंग् सह सहेतिं सह ।

विनाशेनं मृत्युं मृत्युं विनाशेनं विनाशेनं मृत्युं तीर्त्वा तीर्त्वा मृत्युं विनाशेनं विनाशेनं मृत्युं तीर्त्वा । विनाशेनेतिं विऽनाशेनं ।

मृत्युं तीर्त्वा तीर्त्वा मृत्युं मृत्युं तीर्त्वा संभूँत्या संभूँत्या तीर्त्वा मृत्युं मृत्युं तीर्त्वा संभूँत्या तीर्त्वा मृत्युं मृत्युं तीर्त्वा संभूँत्या तीर्त्वा तीर्त्वा संभूँत्या मृत्या तीर्त्वा तीर्त्वा संभूँत्यामृत-ममृत्या संभूँत्यामृत-मभृत्या संभूँत्यामृत-मभ्रुते भ्रुते मृत्या संभूँत्या । अमृतमभ्रुते भ्रुते -मृतंममृतं-मभ्रुते । अभ्रुत इत्यंभ्रुते ॥

# [ 24]

हिर्णमयेंन् पात्रेंण् पात्रेंण हिर्णमयेंन हिर्णमयेंन् पात्रेंण सत्यस्य सत्यस्य पात्रेंण हिर्णमयेंन हिर्णमयेंन् पात्रेण सत्यस्य । पात्रेंण सत्यस्य सत्यस्य पात्रेंण् पात्रेण सत्यस्यापिंहित्-मपिंहितग् सत्यस्य पात्रेंण् पात्रेंण सत्यस्यापिंहितम् ।

सृत्यस्यापिंहित्-मपिंहितम् सृत्यस्यं सृत्यस्यापिंहितं मुखं मुखुमपिंहितम् सृत्यस्यं सृत्यस्यापिंहितं मुखम् ।

अपिंहितं मुखं मुख्मपिंहित्-मपिंहितं मुखम् । अपिंहित् मित्यपिंऽहितम् । मुखमिति मुखम् ।

तत्त्वं त्वं तत्तत्वं पूषन् पूष्गु-स्त्वं तत्तत्वं पूषन् । त्वं पूषन् पूष्गु-स्त्वं त्वं पूषन्नपापं पूष्गु-स्त्वं त्वं पूषन्नपं ।

पूष्त्रपापं पूषन् पूष्त्रपावृंणु वृण्वापं पूषन् पूष्त्रपावृंणु । अपावृंणु वृण्वापापा-वृंणु सत्य धैर्माय सत्य धैर्माय वृण्वापापा-वृंणु सत्यधैर्माय आवृंणु ।

वृणुसृत्य-धैर्माय सृत्य-धैर्माय वृणु वृणु सृत्य-धैर्माय दृष्टयें दृष्टयें सृत्य-धैर्माय वृणु वृणु सृत्य-धैर्माय दृष्टयें ॥

सृत्यधंर्माय दृष्टयें दृष्टयें सृत्य धंर्माय सृत्यधंर्माय दृष्टयें। सृत्यधंर्मायति सृत्यऽधंर्माय । दृष्टय इति दृष्टयें॥

# [ १६]

पूषंत्रेक ऋष एकऋषे पूष्न् पूषंत्रेक ऋषे यम यमैक ऋषे पूष्न् पूषंत्रेक ऋषे यम। एक ऋषे यम यमैक ऋषे एक ऋषे यम सूर्य सूर्य यमैक ऋष एक ऋषे यम सूर्य। एक ऋषे इत्यैं कऽऋषे।

यम सूर्य सूर्य यम यम सूर्य प्राजांपत्य प्राजांपत्य सूर्य यम यम सूर्य प्राजांपत्य । सूर्य प्राजांपत्य प्राजांपत्य सूर्य सूर्य प्राजांपत्य वि वि प्राजांपत्य सूर्य सूर्य प्राजांपत्य वि । प्राजांपत्य वि वि प्राजांपत्य प्राजांपत्य व्यूहोह् वि प्राजांपत्य प्राजांपत्य व्यूह । प्राजांपत्येति प्राजांऽपत्य ।

व्यूँहोह् वि व्यूँह रुश्मीन् रुश्मीनूँह विव्यूँह रुश्मीन् । ऊह्रुश्मीन् रुश्मीनूँ - होह रुश्मीन् सग्ग् सग्ग् रुश्मीनूँ - होह रुश्मीन्सम् । रुश्मीन् सग्ग् सग्ग् रुश्मीन् रुश्मीन् समूँहोह् सग्ग् रुश्मीन् रुश्मीन् समूँह ।

समूँ होहु सग्ग् समूँ हु तेजुस्तेजं ऊहु सग्ग् समूँ हु तेजंः। ऊहु तेजुस्तेजं ऊहोहु तेजो यद्यतेजं ऊहोहु तेजो यत्।

तेजो यद्यत्तेजस्तेजो यत्तै ते यत्तेज-स्तेजो यत्तै । यत्तै ते यद्यती रूपग्ग् रूपन्ते यद्यती रूपम् । ते रूपग्ग् रूपं ते ते रूपं कल्याण-तम् कल्याण-तमग् रूपं ते ते रूपं कल्याण-तमम् । रूपं कल्यांण-तम् कल्यांण-तमग् रूपग् रूपं कल्यांण-तम् तत्तत्कल्यांण-तमग् रूपग् रूपं कल्यांण-तम् तत् । कल्यांण-तम् तत्तत्कल्यांण-तम् कल्यांण-तम् तत्तै ते तत्कल्यांण-तम् कल्यांण-तम् तत्ते । कल्यांण-तम्मिति कल्यांणऽतमम् ।

तत्ते ते तत्तत्ते पश्यामि पश्यामि ते तत्तत्ते पश्यामि । ते पश्यामि पश्यामि ते ते पश्यामि । पश्यामीति पश्यामि ।

यो सा असौ यो यो सा वसा असा असौ यो यो सा वसौ। असा वसा असा असा असा असावसौ पुरुंषः पुरुंषोसा असा असावसौ पुरुंषः। असौ पुरुंषः पुरुंषो सा असौ पुरुंषः स स पुरुंषो सा असौ पुरुंषः स स पुरुंषो सा असौ पुरुंष्यः स सोहमहम्म स पुरुंषः पुरुंष्यस्सोहं। सोहमहम्म स सोह-मंस्म्य-स्म्यहम्म स सोहमंस्मि। अहमंस्म्य-स्म्यह-महमंस्मि। अस्मीत्यंस्मि॥

## [ १७]

वायु-रनिंख-मिनंछं वायुर्वायु-रनिंख-मुमृतं-मुमृत-मिनंछं वायु-र्वायु-रनिंख-मुमृतम् । अनिंख-मुमृतं-मुमृत-मिनंख-मिनृत-मथाथामृत-मिनंख-मिनंख-मुमृतमर्थ । अमृत-मथाधामृतं-मुमृत-मथेद-मिदमथामृतं-मुमृत-मथेदम् । अथेद-मिद-मथाथेदं भस्मान्तं भस्मान्तमिद मथाथेदं भस्मान्तम् । इदं भस्मान्तं भस्मान्तमिदिमिदं भस्मान्तम् शरीं रुग् शरीं रुं भस्मान्तमिदिमिदं भस्मान्तुग् शरींरम् । भरमान्तुगा शरीर्गा शरीर् भरमान्तुं भरमान्तुगा शरीरम् । भरमान्तमिति भरमंऽअन्तम् । शरीर्गिति शरीरम् ।

ॐ ३ क्रतो क्रत ॐ ३ मों ३ क्रतो रूपर स्मर क्रत ॐ ३ मों ३ क्रतो स्मर्र ।

क्रतो स्मर् स्मर् क्रतो क्रतो स्मरं कृतं कृतग्ग् स्मर् क्रतो क्रतो स्मरं कृतम् ।

क्रतो इति क्रतो । स्मरं कृतं कृतग् स्मर् स्मरं कृतग् स्मरं स्मरं कृतग् स्मरं स्मरं कृतग् स्मरं । कृतग् स्मरं स्मरं कृतं कृतग् स्मरं क्रतो क्रतो स्मरं कृतं कृतग् स्मरं क्रतो ।

समुर् क्रतो क्रतो स्मर स्मर् क्रतो स्मर् स्मर् क्रतो स्मर स्मर् क्रतो स्मरं ।

क्रतो स्मर् स्मर् क्रतो क्रतो स्मरं कृतं कृतग् स्मर् क्रतो क्रतो स्मरं कृतम् । क्रतो इति क्रतो ।

स्मरं कृतं कृतग् स्मर् स्मरं कृतग् स्मरं स्मरं कृतग् स्मरं स्मरं कृतग् स्मरं कृतग् स्मरं । कृतग् स्मरं स्मरं कृतग् स्मरं । स्मरेतिं स्मरं ॥

#### [25]

अग्ने नय नयाग्नेग्ने नयं सुपर्थां सुपर्था नयाग्नेग्ने नयं सुपर्थां । नयं सुपर्थां सुपर्था नय नयं सुपर्थां राये राये सुपर्था नय नयं सुपर्थां राये । सुपर्थां राये राये सुपर्थां सुपर्थां राये अस्मानस्मान् राये सुपर्थां सुपर्थां राये अस्मान् । सुपर्थेतिं सुपर्थां । राये अस्मानस्मान् राये राये अस्मान्विश्वांनि विश्वांन्यस्मान् राये राये अस्मान्विश्वांनि । अस्मान्विश्वांनि विश्वांन्यस्मानस्मान्विश्वांनि देव देव विश्वांन्यस्मानस्मान्विश्वांनि देव । विश्वांनि देव देव विश्वांनि विश्वांनि देव वयुनांनि वयुनांनि देव विश्वांनि विश्वांनि देव वयुनानि । देव वयुनानि वयुनानि देव देव वयुनानि विद्वान् विद्वान् वयुनांनि देव देव वयुनांनि विद्वान् । वयुनांनि विद्वान् विद्वान् वयुनानि वयुनानि विद्वान् । विद्वानिति विद्वान् । युयोध्यस्म-दरमद्योधि युयोध्यरम-जुंहुराणं जुंहुराणमरमद्योधि युयोध्यरम र्जुहुराणम् । अस्मर्जुहुराणं र्जुहुराण मस्म-दस्म-र्जुहुराण मेन एनों जुहुराणमस्म-दस्मर्ज्जुंहुराण-मेनं:। जुहुराणमेन एनों जुहुराणं जुंहुराण-मेनो भूयिष्ठां भूयिष्ठामेनी जुहुराणं जुंहुराण-मेनो भूयिष्ठां। एनो भूयिष्ठां भूयिष्ठा मेन एनो भूयिष्ठां ते ते भूयिष्ठा-मेन एनो भूयिष्ठां ते। भूयिष्ठां ते ते भूयिष्ठां भूयिष्ठां ते नर्म उक्तिं नमं उक्तिं ते भूयिं छां भूयिं छां ते नमं उक्तिम् । ते नमं उक्तिं नमं उक्तिं ते ते नमं उक्तिं विधेम विधेम नमं उक्तिं ते ते नमं उक्तिं विधेम । नमं उक्तिं विधेम विधेम नमं उक्तिं नमं उक्तिं विधेम । नमं उक्तिमिति नमंःऽउक्तिम् । विधेमेतिं विधेम ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ गणपति प्रार्थना ॥ ॥ घनपाठः ॥

गुणानौन्त्वा त्वा गुणानौ गुणानौत्वा गुणपंति गुणपंति त्वा गुजानौ गुणानौन्त्वा गुणपंतिम् ।

त्वा गुणपंतिं गुणपंतिं त्वा त्वा गुणपंतिग् हवामहे हवामहे गुणपंतिं त्वा त्वा गुणपंतिग् हवामहे । गुणपंतिग् हवामहे हवामहे गुणपंतिं गुणपंतिग् हवामहे क्विन्क्विग् ह्वामहे गुणपंतिं गुणपंतिग् हवामहे क्विम् । गुणपंतिमितिगुण-पृतिम् ।

ह्वामहे कविं कविग् ह्वामहे ह्वामहे कविं कवीनान्कवीनां कविग् ह्वामहे ह्वामहे कविन्कवीनाम् ।

क्विन्कवीनान्केवीनां क्विन्क्विवं केवीनामुंप्मश्रंवस्तम मुप्मश्रंवस्तम-न्कवीनां क्विन्क्विवं केवीनामुंप्मश्रंवस्तमम् ।

कृवीनामुंपमश्रेव - स्तममुपमश्रेवस्तमं कवीना - न्कंवीना मुंपुमश्रेवस्तमम् । उपुमश्रेवस्तम् - मित्युपुमश्रेवः - तुमुम् ।

ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणां ज्येष्टराजं ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणां ज्येष्टराजं ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः । ज्येष्टराजमितिंज्येष्ट राजम् ।

ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणरयते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणरयते ।

ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आपंते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आ । पत आ पंतेपतु आन्तीन आपंते पतु आनीः । आनीन आनेरशृष्वन् छृष्वन्न आनेरशृष्वन् । न रशृष्वन् छुण्वन्नोन रशुण्वन्नुतिभि - रूतिभिरशुण्वन्नोन रशुण्वन्नुतिभिः। <u> इशृण्वन्नूतिभिं-रूतिभिंश्शृण्वन् छृण्वन्नूतिभिंस्सीद सीदोतिभिं-</u>

रशृण्वन् छृण्वन्नूतिभिंस्सीद ।

ऊतिभिंस्सीद सीदोतिभिं-रूतिभिंस्सीद सादंनग्ं सादंनग्ं सीदोतिभिं - रूतिभिंस्सीद् सादंनम् । ऊतिभि - रित्यूति - भिः । सीदसादंनग्ं सादंनग्ं सीद सीद सादंनम्। सादंनमिति सादंनम् ॥



आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर । दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥

शिव : सूर्याष्टकम्



# ॥ सरस्वती प्रार्थना ॥ ॥ संहिता-पाठः ॥

(तै. सं. कां. १ प्र.८ अनु-२२)

ॐ प्रणीं देवी सरंस्वती वाजेंभिर्वाजिनींवती । धीनामं वित्र्यंवत् ॥

# ॥ घनपाठः ॥

प्रणों नः प्रप्रणों देवी देवी नः प्रप्रणों देवी । नो देवी देवी नों नो देवी सरंस्वती सरंस्वती देवी नों नो देवी सरंस्वती । देवी सरंस्वती सरंस्वती देवी देवी सरंस्वती वाजेंभिर्वाजेंभि-स्सरंस्वती देवी देवी सरंस्वती वाजेंभिः।

सरंस्वती वाजेंभि-वाजेंभि-स्सरंस्वती सरंस्वती वाजेंभि-र्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभि - स्सरंस्वती सरंस्वती वाजेभि -र्वाजिनींवती।

वाजेंभि - वीजिनींवती वाजिनींवती वाजेंभि - वीजेंभि -र्वाजिनींवती । वाजिनींवतीतिं वाजिनीं-वती ॥

धीना - मंवित्र्यंवित्री धीनां धीनामंवित्र्यं - वत्व - वत्व - वित्री धीनां धीनामं वित्र्यंवत् । अवित्र्यं - वत्व - वत्व - वित्र्यंवित्र्यंवतु । अवत्वित्र्यंवतु ॥



# ॥ गायत्रीमन्त्रः ॥ ॥ घनपाठः ॥

तथ्संबितु - रसंबितु - स्तत्तथ्संबितुर्वरेण्यं वरेण्यग् सबितु स्तत्तथ्संबितुर्वरेण्यम् ।

स्वितुर्वरेष्ण्यं वरेष्ण्यग् स्वितु-स्संवितुर्वरेष्ण्यं भर्गो भर्गो वरेष्यग् स्वितु-स्संवितुर्वरेष्ण्यं भर्गः।

वरें "ण्युं भर्गों भर्गों वरें "ण्युं वरें "ण्युं भर्गों देवस्य देवस्य भर्गों वरें "ण्युं वरें "ण्युं भर्गों देवस्य ।

भर्गो देवस्यं देवस्य भर्गो भर्गो देवस्यं धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्यं धीमहि।

देवस्यं धीमहि धीमहि देवस्यं देवस्यं धीमहि । धीमहीतिं धीमहि।

धियो यो यो धियो धियो यो नौं नो यो धियो धियो योनंः। यो नौं नो यो योनंः प्रचोदयाँत्प्रचोदयाँनो यो योनंः प्रचोदयाँत्।

नः प्रचोदयाँत् प्रचोदयाँको नः प्रचोदयाँत् । प्रचोदयादितिं-प्र-चोदयाँत् ॥



# ॥ शिवमन्त्राः ॥ ॥ घनपाठः ॥

नर्मस्तारायं तारायः नमो नर्मस्तारायः नमो नर्म स्तारायः नमो नर्मस्तारायः नर्मः ।

ताराय नमो नर्मस्तारायं ताराय नर्मश्शमभवे शमभवे नर्मस्तारायं ताराय नर्मश्शमभवे ।

नमस्शम्भवे शम्भवे नमो नमस्शम्भवे च च शम्भवे नमो नमस्शम्भवे च।

शुम्भवें च च शुम्भवें शुम्भवें च मयोभवें मयोभवें च शुम्भवें शुम्भवें च मयोभवें । शुम्भव इतिं शम्-भवें ।

चु मयो भवें मयोभवें च च मयोभवें च च मयोभवें च च मयोभवें च।

मृयोभवें च च मयोभवें मयोभवें च नमो नर्मश्च मयोभवें मयोभवें च नर्मः।

मुयोभव इतिमयः-भवे ।

च नमो नर्मश्च च नर्मश्शङ्करायं शङ्कराय् नर्मश्च च नर्मश्शङ्करायं।

नमंदराङ्करायं राङ्कराय नमो नमंदराङ्करायं च च राङ्कराय नमो नमंदराङ्करायं च। शुङ्करायं च च शङ्करायं शङ्करायं च मयस्करायं मयस्करायं च शङ्करायं शङ्करायं च मयस्करायं । शङ्करायेति'शं-करायं ।

चु मुयुस्करायं मयस्करायं च च मयस्करायं च च मयस्करायं च च मयस्करायं च।

मुयस्करायं च च मयस्करायं मयस्करायं च नमो नर्मश्च मयस्करायं मयस्करायं च नर्मः। मुयस्करायेतिं मयः - करायं।

च नमो नमंश्च च नमंश्शिवायं शिवाय नमंश्च च नमंश्शिवायं।

नमंश्शिवायं शिवाय नमो नमंश्शिवायं च च शिवाय नमो नमंश्शिवायं च।

शिवायं च च शिवायं शिवायं च शिवतंराय शिवतंराय च शिवायं शिवायं च शिवतंराय ॥

🕉 शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥



जगद्भुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः॥ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् - ४,३०,४३



॥ शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रः ॥

॥ संहितापाठः ॥

नमंः शिवायं च ।

॥ पदपाठः ॥

नर्मः । शिवायं । च ।

॥ क्रमपाठः ॥

नमंः शिवायं । शिवायं च ।

॥ जटापाठः ॥

नर्मः शिवायं शिवाय नमो नर्मः शिवायं । शिवायं च च शिवायं शिवायं च ।

## ॥ घनपाठः ॥

नर्मः शिवायं शिवाय नमो नर्मः शिवायं च च शिवाय नमो नर्मः शिवायं च । शिवायं च च शिवायं शिवायं च ।



# ॥ मृत्युञ्जय महामन्त्रः ॥ ॥ संहितापाठः ॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगृन्धिं पुंष्टिवर्धनम् । उर्वा<u>रु</u>किमिंव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ॥

## ॥ घनपाठः ॥

त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगुन्धिग् सुगुन्धिं यंजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगुन्धिम्। त्र्यम्बकमितित्रि-अम्बकम् ॥

युजामहे सुगुन्धिग् सुगुन्धिं यंजामहे यजामहे सुगुन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनग् सुगुन्धिं यंजामहे यजामहे सुगुन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनग् सुगन्धिग् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । सुगन्धिमितिसु-गन्धिं पुष्टिवर्धन्-मितिपुष्टि-वर्धनम् ॥

उर्वारुकमि'वेवोर्वारुक - मुंर्वारुकमिंव बन्धंनाद्बन्धंनादि वोर्वारुक - मुंर्वारुकमिंव बन्धंनात् ।

इव बन्धंनाद्बन्धंनादिवेव बन्धंनान्मृत्यो-र्मृत्यो-र्बन्धंनादिवेवबन्धंनान्मृत्योः ।

बन्धंनान्मृत्यो-र्मृत्योर्बन्धंनाद्बन्धंनान्मृत्यो-र्मुक्षीय मुक्षीय मृत्यो-र्बन्धंनाद्बन्धंनान्मृत्योर्मुक्षीय ।

मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्मृत्यो-र्मुक्षीय मा मा मुंक्षीय मृत्योर्मृत्यो-र्मुक्षीय मा ।

मुक्षीय मा मा मुंक्षीय मुक्षीय माऽमृतांद्रमृतान्मा मुंक्षीय मुक्षीय माऽमृतांत् । मामृतांद्रमृतान्मा माऽमृतांत् । अमृतादित्यमृतांत् ॥



# ॥ रुद्रनमस्कार-मन्त्रः ॥ ॥ संहितापाठः ॥

यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषंधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमों अस्तु ॥

# ॥ घनपाठः ॥

यो रुद्रो रुद्रो यो यो रुद्रो अग्नावृग्नी रुद्रो यो यो रुद्रो अग्नी। रुद्रो अग्नावृग्नी रुद्रो रुद्रो रुद्रो अग्नी यो यो अग्नावृग्नी रुद्रो रुद्रो अग्नी यः। अग्नी यो यो अग्नावृग्नी यो अप्स्वंप्सु यो अग्नावृग्नी यो अप्सु। यो अप्स्वंप्सु यो यो अप्सु यो यो अप्सु यः। अप्सु यो यो अप्स्वंप्सु य ओषंधीष्ट्रोषंधीषु यो अप्स्वंप्सु य ओषंधीषु। अप्स्वंप्सु य

य ओषंधीष्वोषंधीषु योय ओषंधीषु योय ओषंधीषु योय ओषंधीषु यः।

ओषंधीषु योय ओषंधीष्योषंधीषु यो रुद्रो रुद्रो य ओषंधीष्योषंधीषु यो रुद्रः ।

यो रुद्रो रुद्रो यो यो रुद्रो विश्वा विश्वा रुद्रो यो यो रुद्रो विश्वा । रुद्रो विश्वा विश्वा रुद्रो रुद्रो विश्वा भुवना भुवना विश्वा रुद्रो रुद्रो विश्वा भुवना ।

विश्वा भुवंना भुवंना विश्वा विश्वा भुवंना विवेशांविवेश भुवंना विश्वा विश्वा भुवंना विवेशं ।

भुवंना विवेशांविवेश भुवंना भुवंना विवेश तस्मै तस्मां आविवेश भुवंना भुवंना विवेश तस्मै । आविवेश तस्मै तस्मां आविवेशां विवेश तस्मै रुद्रायं रुद्राय तस्मां आविवेशां विवेश तस्मै रुद्रायं । आविवेशेत्यां - विवेशं ।

तस्मैं रुद्रायं रुद्राय तस्मै तस्मैं रुद्राय नमो नमों रुद्राय तस्मै तस्मैं रुद्राय नमंः ।

रुद्राय नमो नमों रुद्रायं रुद्राय नमों अस्त्वस्तु नमों रुद्रायं रुद्राय नमों अस्तु । नमों अस्त्वस्तु नमो नमों अस्तु । अस्त्वित्यस्तु ॥



## ॥ गायत्री-सामगानम् ॥

ॐ तत्सिवतुर्वरेणियोम् । भागों देवस्य धीमाहीऽर ॥ २१र र १ — १ धियोयोनः प्रचोऽ१२१२ ॥ हिं(स्थि)आऽ२ ॥ दायो ॥ २१र१ आऽ३४५ ॥

#### ॥ रथन्तर-सामगानम् ॥

२ र र र २ १ - १ - २ र र र र आभित्वा शूरनोनु मोवा ॥ आदुग्धा इव धेनव ईशानमस्य १ ३२ १ <del>१</del>२१ 8∧ जगतः ॥ सुवाऽ२३र्दुशाम् ॥ आइशानमा२३इन्द्राऽ३ ॥ सूरथूऽ र **४**र ५ ५ २३४ षा । ओवाऽ६ ॥ हाउवा ॥ २र∙१. ११२ र र र २ र ईशोवा ॥ नामिन्द्र सुरश्रुषो नत्वावाङ् अन्यो दिवियः ॥ १ ३२ १ र २८ १ ४ १ • र नपाऽ२३र्थिवाः ॥ न जातो ना२३ जाऽ३ ॥ नाइष्याऽ२३४ ता ॥ ओवाऽ६ ॥ हा उवा ॥ नजोवा । तोन जनिष्यते अश्वायन्तो मघवन्नि ॥ **१ ३२ १२१ ४** १ द्रवाऽ२३जिनाः ॥ गव्यन्तस्त्वाऽ२३ हाऽ३ वामाऽ२३४ हा ॥ ४र.५ ५ ओवाऽ६ ॥ हा उवा ॥ अस् ॥

## ॥ बृहत्-सामगानम् ॥

॥ आरण्यक-गानम् ॥ स्वर्ग्यम् सेतुषाम पुरुषगतिर्वा विशोकं वा । प्रजापति स्त्रिष्ट्रवात्मा ॥ २र र र १र-र २ २१ हा उहा उहा उ ॥ सेतूग्ं स्तर ॥ (त्रिः) दुस्त ॥ रान् ॥ (द्वे त्रिः) १र-२र-१र र २ २ २ -दानेना दानम् (त्रिः) हा उहा उहा उ॥ अहमस्मि प्रथमजा ऋताऽ२३ २ १११ २२: र र: १२:२: २ स्याऽ३४५ ॥ हा उहा उहा उ ॥ सेतूग्ं स्तर (त्रिः) ॥ दुस्त ॥ रान् ॥ १ र-२र- १र-२ (द्वे त्रिः) अक्रोधेन क्रोधम् (द्विः) ॥ १ र- २र- २ १र २र∙ र र∙ अक्रोधेन क्रोधम् ॥ हा उहा उहा उ नरः रररः २११ न १११ नरः र पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्यनाऽ२३ माऽ३४५ ॥ हा उहा उहा उ ॥ १र-र- २ सेतूग्ं स्तर (त्रिः) ॥

#### 8.898.898.88

यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियत्सन्निमं नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सर्वेश्वरं निर्गुणम् । व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हिरं मुक्तिदम् ॥ ॥ श्रीरुद्रप्रश्नः ॥

॥ लघुन्यासः ॥

ॐ नमो भगवते रुद्राय ॥

ॐ अथात्मानग् शिवात्मानग् श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् ॥ शुद्धरफटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् । गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम् ॥ नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयक्कोपवीतिनम् । व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभय-प्रदम् ॥ कमण्डल्वक्षस्त्राणां धारिणं शूलपाणिनम् । ज्वलन्तं पिङ्गलजटा-शिखामुद्योतधारिणम् ॥ वृषस्कन्ध-समारूढं उमादेहार्ध-धारिणम् । अमृतेनाष्ठुतं शान्तं दिव्यभोग-समन्वितम् ॥ दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् । नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् ॥ सर्वव्यापिन-मीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् । एवं ध्यात्वा द्विजस्सम्यक् ततो यजनमारभेत् ॥

अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः। आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्कवासा देवाभिमुखः स्थित्वा आत्मिन देवताः स्थापयेत्॥

प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु।पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु।हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु। बाह्मोरिन्द्रस्तिष्ठतु । जठरेऽग्निस्तिष्ठतु । हृदये शिवस्तिष्ठतु । कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु । वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु । नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु । नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् । कर्णयोरश्चिनौ तिष्ठेताम् । ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु । मूर्घ्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु । शिरिस महादेवस्तिष्ठतु । शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु । पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु । पुरतः शूली तिष्ठतु । पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् । सर्वतो वायुस्तिष्ठतु । ततो बिहः सर्वतोऽग्निज्वांलामाला-परिवृतस्तिष्ठतु । सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु । मागं रक्षन्तु ॥

अग्निमें वाचि श्रितः । वाग्धृदंये । हृदंयं मियं । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । वायुर्मे प्राणे श्रितः । प्राणो हृदये । हृदयं मियं । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । सूर्यी मे चक्षुषि श्रितः । चक्षुर्ह्दये । हृदेयं मियं । अहमुमृते । अमृतं ब्रह्मणि । चन्द्रमां मे मनिस श्रितः। मनो हृदंये। हृदंयं मयिं। अहममृतें । अमृतं ब्रह्मंणि। दिशों मे श्रोत्रे श्रिताः । श्रोत्रग् हदये । हदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मंणि । आपों मे रेतंसि श्रिताः । रेतो हृदंये । हृदंयं मयिं । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि। पृथिवी मे शरीं रे श्रिताः। शरीं रगं हृदंये। हृदंयं मियं । अहमुमृते । अमृतं ब्रह्मणि । ओष्धिवनस्पतयों मे लोमंसु श्रिताः । लोमानि हृदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । इन्द्रों मे बर्लें श्रितः । बलग् हृदये । हृदयं मयिं । अहममृते"। अमृतं ब्रह्मंणि। पर्जन्यों मे मूर्ध्नि श्रितः। मूर्धा हृदंये। हृदंयं मियं । अहमुमृते । अमृतं ब्रह्मणि । ईशांनो मे मन्यौ श्रितः ।

[रुद्रप्रश्नः लघुन्यासः

मन्युईदंये। हृदंयं मयिं। अहममृतें । अमृतं ब्रह्मंणि। आत्मा मं आत्मनिं श्रितः । आत्मा हृदंये । हृदंयं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि।पूर्नर्म आत्मा पुनरायुरागौत्।पुनः प्राणः पुनराकूंतुमागौत्। वैश्वानरो रक्ष्मिभिर्वावृधानः । अन्तस्तिष्ठत्वमृतंस्य गोपाः॥

अस्य श्री रुद्राध्यायप्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः, अनुष्ट्रप्-छन्दः , सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजम्। शिवतरायेति शक्तिः। महादेवायेति कीलकम् । श्रीसाम्बसदाशिव-प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः॥

ओं अग्निहोत्रात्मने अङ्गृष्ठाभ्यां नमः । दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः । चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः । निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः । ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः । सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः॥ अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः । दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा । चातूर्मास्यात्मने शिखायै वषट् । निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं । ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् । सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फट् । भूर्भुवरसुवरोमिति दिग्बन्धः ॥

#### ध्यानम

आपाताळ-नभः स्थलान्त-भुवन-ब्रह्माण्ड-माविस्फुर-ज्योतिः स्फाटिक-लिङ्ग-मौळि-विलसत्पूर्णेन्द-वान्तामृतैः। अस्तोकाष्ठुत-मेक-मीश-मिनशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये-दीप्सित-सिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चे-च्छिवम् ॥ ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः

कण्ठे कालाः कपर्दाकलित-शशिकला-श्रण्डकोदण्डहस्ताः । त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभेदा

रुद्राः श्रीरुद्रसूक्त-प्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॥

ॐ गुणानीं त्वा गुणपंतिग्ं हवामहे कृविं कंवीना-मुंपुमश्रंवस्तमम् । ज्येष्ठराजुं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आ नैः शृण्वचूतिभिरसीद् सादंनम् ॥ महागणपतये नमः ॥

### ॥ शान्तिपाठः ॥

रां चं में मयंश्व में प्रियं चं में अनुकामश्चं में कामंश्व में सौमनसश्चं में भद्रं चं में श्रेयंश्व में वस्यंश्व में यदांश्व में भगंश्व में द्रविणं च में यन्ता चं में धर्ता चं में क्षेमंश्व में धृतिश्व में विश्वं च में महंश्व में संविचं में ज्ञात्रं च में सूर्श्व में प्रसूर्श्व में सीरं च में ल्यश्वं म ऋतं चं में अमृतं च में अप्रक्षमं च में अनामयच में जीवातुंश्व में दीर्घायुत्वं चं में अनिमृतं च में अभ्यं च में सुगं चं में शयनं च में सूषा चं में सुदिनं च में ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

#### ॥ श्रीरुद्रप्रश्नः ॥

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता चतुर्थं वैभ्वदेवं काण्डम् पश्चमः प्रपाठकः

ॐ नमो भगवतें रुद्राय ॥

ॐ नर्मस्ते रुद्र मन्यवं उतोत इषवे नर्मः । नर्मस्ते अस्तु धन्वेने बाहुभ्यामुत ते नर्मः । या त इषुः शिवतमा शिवं बभूवं ते धर्नुः । शिवा शंरव्यां या तव तयां नो रुद्र मुख्य । या तें रुद्र शिवा तनुरघोराऽपांपकाशिनी । तयां नस्तनुवा शन्तंमया गिरिंशंताभिचांकशीहि। यामिषुं गिरिशंत हस्ते बिभर्ष्यस्तंवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिग्ंसी: पुरुषं जर्गत् । शिवेन वचंसा त्वा गिरिशाच्छांवदामसि । यथां नः सर्वमिज्जगंद-युक्ष्मग् सुमना असंत् । अध्यंवोचदधिवक्ता प्रंथमो दैव्यों भिषक् । अहीग्ंश्च सर्वीञ्जम्भयन्त्सर्वीश्च यातुधान्यंः । असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभुः सुमङ्गर्लः । ये चेमाग् रुद्रा अभितों दिक्षु श्रिताः संहस्रशोऽवैंषाग् हेर्ड ईमहे । असौ योंऽवसर्पति नीलंग्रीवो विलोहितः । उतैनं गोपा अंदृशुन्नदृंशनुदहाुर्यः । उतैनुं विश्वां भूतानि स दृष्टो मृंडयाति नः । नमों अस्तु नीलंग्रीवाय सहस्राक्षायं मीढुषे । अथो ये अंस्य सत्त्वांनोऽहं तेभ्योंऽकरुन्नमंः । प्रमुंञ्च धन्वंनस्त्वमुभयोरार्त्निं योर्ज्याम् । याश्चं ते हस्त इषंवः परा ता भंगवो वप । अवतत्य धनुस्त्वग् सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीर्यं शुल्यानां मुखां शिवो नंः सुमनां भव । विज्यं धनुंः कपिर्दिनो विशेल्यो बाणवाग् उत । अनेशल्यस्येषंव आभुरंस्य निषंगिर्थः । या ते हेतिमीढिष्ठम् हस्ते बुभूवं ते धनुः । तयाऽस्मान् , विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिब्भुज । नमस्ते अस्त्वायुंधायानांतताय धृष्णवे । उभाभ्यांमुत ते नमीं बाहुभ्यां तव धन्वने । परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्त विश्वतः । अथो य इंषुधिस्तवारे अस्मिलिधेहि तम् ॥ १॥

शम्भवे नर्मः । नर्मस्ते अस्तु भगवन्विश्वेश्वरायं महादेवायं त्र्यम्बकायं त्रिपुरान्त्वकायं त्रिकाग्निकालायं कालाग्निरुद्रायं नीलकण्ठायं मृत्युञ्जयायं सर्वेश्वरायं सदाशिवायं श्रीमन्महादेवाय् नर्मः ॥

नम्ो हिरंण्यबाहवे सेनान्यें दिशां च पतंये नम्ो नमों वृक्षेभ्यो हिरंकेशेभ्यः पश्नुनां पतंये नम्ो नमंः सस्यञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतंये नम्ो नमों बम्छुशायं विव्याधिनेऽन्नांनां पतंये नम्ो नमों हिरंकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतंये नम्ो नमों भ्वस्यं हेत्ये जगतां पतंये नम्ो नमों रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतंये नम्ो नमंः स्तायाहंन्त्याय वनानां पतंये नम्ो नमो रोहिताय स्थपतंये वृक्षाणां पतंये नम्ो नमों मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतंये नम्ो नमों भुवंतये वारिवस्कृतायौषधीनां पतंये नम्ो नमं उच्चैर्घीषायाक्रन्दयंते

पत्तीनां पर्तये नमो नर्मः कृत्स्नवीताय धावंते सत्त्वनां पर्तये नर्मः ॥२॥

नमः सहंमानाय निव्याधिनं आव्याधिनींनां पतंये नमो नर्मः ककुभायं निषङ्गिणे स्तेनानां पतंये नमो नमों निषङ्गिणं इषुधिमते तस्कराणां पर्तये नमो नमो वञ्चेते परिवञ्चेते स्तायूनां पर्तये नमो नमों निचेरवें परिचरायारण्यानां पतंये नमो नर्मः सुकाविभ्यो जिघागुंसद्भयो मुष्णतां पत्तये नमो नमो ऽसिमद्भयो नक्तंचरंद्भयः प्रकृन्तानां पतंये नमो नमं उष्णीषिणें गिरिचरायं कुलुञ्चानां पतंये नमो नम इषुंमद्भयो धन्वाविभ्यंश्व वो नमो नमं आतन्वानेभ्यंः प्रतिदर्धानेभ्यश्च वो नमो नमं आयच्छंद्रचो विसृजद्भचश्च वो नमो नमोऽरयंद्भ्यो विध्यंद्भयश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमंः स्वपद्भयो जाग्रंद्भयश्च वो नमो नमस्तिष्ठंद्भयो धावद्भवश्च वो नमो नमंः सभाभ्यः सभापंतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वंपतिभ्यश्च वो नमंः ॥३॥

नमं आव्याधिनीं भ्यो विविध्यंन्तीभ्यश्च वो नमो नम् उगणाभ्यस्तृग्ंह्तीभ्यंश्च वो नमो नमों गृत्सेभ्यों गृत्सपंतिभ्यश्च वो नमो नमो ब्रातेंभ्यो ब्रातंपतिभ्यश्च वो नमो नमों गणेभ्यों गुणपंतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमों महद्भवं:, क्षुलुकेभ्यंश्च वो नमो नमों रुथिभ्योंऽरुथेभ्यंश्च वो नमो नम्। रथेंंग्यो रथंपतिभ्यश्च वो नम्। नम्ः सेनांंग्यः सेनानिभ्यंश्च वो नम्। नमंः, क्षत्तभ्यः संग्रहीतृभ्यंश्च वो नम्। नम्स्तक्षंभ्यो रथकारेभ्यंश्च वो नम्। नम्ः कुललिभ्यः कुर्मारेंग्यश्च वो नम्। नमंः पुञ्जिष्टेंग्यो निषादेभ्यंश्च वो नम्। नमं इषुकृद्भ्यों धन्वकृद्भ्यंश्च वो नम्। नमीं मृग्युभ्यः श्वनिभ्यंश्च वो नम्। नम्ः श्वभ्यः श्वपंतिभ्यश्च वो नमंः ॥ ४॥

नमीं भुवार्य च रुद्रायं च नमें शुवियं च पशुपतेये च नमों नीलंग्रीवाय च शितिकण्ठीय च नमें कपिर्दिनें च व्युप्तकेशाय च नमें सहस्राक्षायं च शतधंन्वने च नमों गिरिशायं च शिपिविष्टायं च नमों मीद्रुष्टंमाय चेषुंमते च नमों हुस्वायं च वामनायं च नमों बृह्ते च वर्षीयसे च नमों वृद्धायं च संवृध्वंने च नमो अग्नियाय च प्रथमायं च नमं आश्वं चाजिरायं च नमः शीप्रियाय च शीभ्याय च नमं जुम्यीय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च ॥५॥

नमों ज्येष्ठायं च किन्छायं च नमंः पूर्वजायं चापर्जायं च नमों मध्यमायं चापगुल्भायं च नमों जघुन्याय च बुध्नियाय च नमंः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमं उर्वयीय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चाऽवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमंः श्लुवायं च प्रतिश्लुवायं च नमं आुशुषेंणाय चाुशुरंथाय च नमः शूरांय चावभिन्दुते च नमों वर्मिणें च वरूथिनें च नमों बिल्मिनें च कविचनें च नमेः श्रुतायं च श्रुतसेनायं च ॥६॥

नमीं दुन्दुभ्यांय चाहन्त्यांय च नमीं धृष्णवें च प्रमृशायं च नमीं दूतायं च प्रहिताय च नमीं निष्किणें चेषुधिमतें च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिनें च नमीं स्वायुधायं च सुधन्वेने च नमाः सुत्यांय च पथ्यांय च नमीं काट्यांय च नीप्यांय च नमाः स्द्यांय च सरस्याय च नमीं नाद्यायं च वैशन्तायं च नमाः कूप्यांय चाव्ट्यांय च नमो वर्ष्याय चाव्ष्यायं च नमीं मेघ्यांय च विद्युत्यांय च नमीं वास्तुत्यांय च वास्तु पायं च ॥७॥

नमः सोमाय च रुद्रायं च नमंस्ताम्रायं चारुणायं च नमंः शृङ्गायं च पशुपतंये च नमं उग्रायं च भीमायं च नमों अग्रेवधायं च दूरेवधायं च नमों हुन्त्रे च हनीयसे च नमों वृक्षेभ्यो हिंकेशेभ्यो नमस्ताराय नमंश्यांभवें च मयोभवें च नमंः शङ्करायं च मयस्करायं च नमंः शिवायं च शिवतंराय च नमस्तीर्थ्याय च क्ल्याय च नमंः पार्याय चावार्याय च नमंः प्रतरंणाय चोत्तरंणाय च नमं आतार्याय चालाद्याय च नमः शष्ट्याय च नमंः सिकत्यांय च प्रवाह्यांय च ॥ ८॥

नमं इिष्णांय च प्रपृथ्यांय च नमः किग्शिलायं च क्षयंणाय च नमः कपिर्दिने च पुल्रस्तये च नमो गोष्ठ्यांय च गृह्यांय च नमस्तल्प्यांय च गेह्यांय च नमः काट्यांय च गह्नरे ष्ठायं च नमों हृद्य्यांय च निवेष्यांय च नमः पाग् स्व्यांय च रजस्याय च नमः शुष्वयांय च हिर्दियांय च नमो लोप्यांय चोलप्यांय च नमं ज्ञ्यींय च सूर्यांय च नमे लोप्यांय च पर्णश्चांय च नमों ऽपगुरमांणाय चाभिष्नते च नमं आख्खिदते चं प्रख्खिदते च नमों वः किरिकेभ्यों देवानाग् हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमों विचिन्वत्केभ्यो नमं आनिर्हृतेभ्यो नमं आमीवत्केभ्यः ॥ ९॥

द्रापे अन्धंसस्पते दिर्द्वजीलंलोहित । एषां पुरुषाणामेषां पंश्नां मा भेमिऽरो मो एषां किंचुनामंमत् । या ते रुद्र शिवा तुन्ः शिवा विश्वाहंभेषजी । शिवा रुद्रस्यं भेषजी तयां नो मृड जीवसे । इमाग् रुद्रायं त्वसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मृतिम् । यथां नः शमसंद्द्विपदे चतुंष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामें अस्मिन्ननांतुरम् । मृडा नो रुद्रोत नो मयंस्कृधि क्षयद्वीराय नमंसा विधेम ते । यच्छं च् योश्च मनुरायजे पिता तदंश्याम तर्व रुद्र प्रणीतौ । मा नो महान्तंमुत मा नो अर्भुकं मा न उक्षन्तमुत मा ने उक्षितम् । मा नोऽवधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नंस्तुनुवो रुद्र रीरिषः । मा नंस्तोके तनये मा न आयुंषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः ।

वीरान्मा नों रुद्र भामितोऽवंधीर्हविष्मंन्तो नमंसा विधेम ते । आरात्तें गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे तें अस्तु । रक्षां च नो अधि च देव ब्रूह्मधां च नः शर्म यच्छ द्विबहीं: । स्तुहि श्रुतं र्गर्तसदुं युवनिं मृगन्न भीममुंपह्त्नुमुग्रम् । मृडा जं<u>रि</u>त्रे रुद्र स्तवांनो अन्यन्ते' अस्मन्निवंपन्तु सेर्नाः। परिणो रुद्रस्यं हेतिर्वृणक्तु परिं त्वेषस्यं दुर्मति रंघायोः । अवं स्थिरा मघवंद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वंस्तोकाय तनयाय मृडय । मीढुंष्टम शिवंतम शिवो नंः सुमनां भव । परमे वृक्ष आयुंधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनांकं बिभ्रदागंहि । विकिरिद विलोहित नमंस्ते अस्तु भगवः । यास्ते सहस्रग्ं हेतयोन्यमस्मन्निवंपन्तु ताः । सहस्राणि सहस्रधा बांहुवोस्तवं हेतयंः । तासामीशांनो भगवः पराचीना मुखां कृषि ॥१०॥

सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम् । तेषाग्ं सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि । अस्मिन्मंहृत्यंण्वे उन्तरिक्षे भवा अधि । नीलंग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः, क्षंमाचराः । नीलंग्रीवाः शितिकण्ठा दिवग्ं रुद्रा उपश्रिताः । ये वृक्षेषुं स्रस्पिञ्जंरा नीलंग्रीवा विलोहिताः । ये भूतानामधिपतयो विशिखासंः कपूर्दिनंः । ये अन्नेषु विविध्यंन्ति पात्रेषु पिबंतो जनान्ं। ये पृथां पंथिरक्षंय ऐलबृदा यृक्युधः। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकावन्तो निष्क्षिणः । य एतावन्तश्च भूयाग्सश्च दिशो रुद्रा विंतस्थिरे । तेषाग् सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि । नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन् वातो वर्षमिषंवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दशं दक्षिणा दशं प्रतीचीर्दशोदींचीर्दशोध्वस्तिभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं वो जम्भे दधामि ॥ ११॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगृन्धिं पुंष्ट्रिवर्धनम् । उर्वाक्किमिव् बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् । यो कृद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषंधीषु यो कृद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै कृद्राय नमों अस्तु । तमुं ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयंति भेषजस्य । यक्ष्वामहे सौ मनसायं कृद्रं नमों भिर्देवमसुरं दुवस्य । अयं मे हस्तो भगवान्यं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वभेषजोऽयग् शिवाभिमर्शनः । ये ते सहस्रम्युतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तंवे । तान्यज्ञस्यं मायया सर्वानवं यजामहे । मृत्यवे स्वाहां मृत्यवे स्वाहां । ॐ नमो भगवते कृद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॥

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मां विशान्तकः । तेनान्नेनाँप्यायस्व ॥ सदाशिवोम् ॥

🕉 शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥



#### ॥ चमकप्रश्नः ॥

संहिता पाठः

ॐ अग्नांविष्णू स्जोषंसेमावंधन्तु वां गिरंः । चुम्नैर्वाजंभिरागंतम् । वाजंश्व मे प्रसवश्चं मे प्रयंतिश्व मे प्रसिंतिश्व मे धीतिश्चं
मे क्रतुंश्व मे स्वरंश्व मे श्लोकंश्व मे श्रावश्चं मे श्रुतिंश्व मे ज्योतिंश्व मे
सुवंश्व मे प्राणश्चं मेऽपानश्चं मे व्यानश्च मेऽसुंश्व मे चित्तं चं म
आधीतं च मे वाक्चं मे मनंश्व मे चक्षुंश्व मे श्लोतं च मे दक्षंश्व मे
बलं च म ओजंश्व मे सहंश्व म आयुंश्व मे जुरा चं म आतमा चं मे
तन्श्वं मे शर्मं च मे वर्मं च मेऽङ्गांनि च मेऽस्थानिं च मे परूर्ग्षि
च मे शरींराणि च मे ॥ १॥

ज्यैष्ठयं च मु आधिपत्यं च मे मृन्युश्चं मे भामश्च मेऽमंश्च मेऽम्भंश्च मे जेमा चं मे मिहुमा चं मे विर्मा चं मे प्रिथमा चं मे वर्ष्मा चं मे द्राष्ट्रया चं मे वृद्धं चं मे वृद्धिश्च मे सृत्यं चं मे श्रद्धा चं मे जगंच मे धनं च मे वराश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा चं मे मोदंश्च मे जातं चं मे जिनुष्यमाणं च मे सुक्तं चं मे सुकृतं चं मे वित्तं चं मे वेद्यं च मे भूतं चं मे भविष्यचं मे सुगं चं मे सुप्यं च म ऋद्धं चं म ऋद्धिश्च मे क्रुप्तं चं मे क्रुप्तिंश्च मे मृतिश्चं मे सुमृतिश्चं मे ॥ २ ॥ शं चं मे मयंश्च मे प्रियं चं मेऽनुकामश्चं मे कामंश्च मे सौमनसश्चं मे भद्रं चं मे श्रेयंश्च मे वस्यंश्च मे यशंश्च मे भगंश्च मे द्रविंणं च मे युन्ता चं मे धूर्ता चं मे क्षेमंश्च मे धूर्तिश्च मे विश्वं च मे महंश्च मे संविचं मे ज्ञात्रं च मे सूश्चं मे प्रसूश्चं मे सीरं च मे ल्यश्चं म ऋतं चं मेऽमृतं च मेऽयुक्ष्मं च मेऽनामयच मे जीवातुंश्च मे दीर्घायुत्वं चं मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुगं चं मे शयंनं च मे सूषा चं मे सुदिनं च मे ॥ ३॥

जर्क्च मे सूनृतां च मे पर्यश्च मे रसंश्व मे घृतं चं मे मधुं च मे सिंधिश्च मे सपींतिश्च मे कृषिश्चं मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्धिं च मे रियश्चं मे रायश्च मे पुष्टं चं मे पुष्टिंश्च मे विभु चं मे प्रभु चं मे बहु चं मे भूयश्च मे पूर्णं चं मे पूर्णतंरं च मेऽक्षंतिश्च मे कूयंवाश्च मेऽन्तं च मेऽक्षंच मे ब्रीहयंश्च मे यवांश्च मे माषांश्च मे तिलांश्च मे मुद्राश्चं मे खुल्वांश्च मे गोधूमांश्च मे मसुरांश्च मे प्रियंगवश्च मेऽणवश्च मे क्यामाकांश्च मे नीवारांश्च मे ॥ ४॥

अश्मां च में मृत्तिका च में गिरयंश्व में पर्वताश्व में सिकंताश्व में वनस्पतंयश्व में हिरंण्यं च मेऽयंश्व में सीसं च में त्रपृश्व में श्यामं चं में लोहं चं मेऽिश्वश्व में आपश्व में वीरुधंश्व म ओषंधयश्व में कृष्टपुच्यं चं मेऽकृष्टपुच्यं चं मे ग्राम्याश्व में पुरावं आर्ण्याश्व युज्ञेन कल्पन्तां वित्तं चं में वित्तिश्व में भूतं चं में भूतिश्व में वसुं च में वसुतिश्व में कर्म च में शक्तिश्च मेऽर्थश्च म एमंश्च म इतिंश्च मे गतिंश्च मे ॥५॥

अग्निश्चं मु इन्द्रंश्च मे सोमंश्च मु इन्द्रंश्च मे सिवृता चं मु इन्द्रंश्च मे सरस्वती च मु इन्द्रंश्च मे पूषा चं मु इन्द्रंश्च मे बृह्स्पतिश्च मु इन्द्रंश्च मे मित्रश्चं मु इन्द्रंश्च मे विष्णुंश्च मु इन्द्रंश्च मेऽश्विनौं च मु इन्द्रंश्च मे मुरुतंश्च मु इन्द्रंश्च मे विश्वें च मे देवा इन्द्रंश्च मे पृथिवी चं मु इन्द्रंश्च मे पुर्धा चं मु इन्द्रंश्च मे प्राजापंतिश्च मु इन्द्रंश्च मे ॥६॥

अग्राश्चं मे रिशम्श्च मेऽदाँभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपाग्राश्चं मेऽन्तर्यामश्चं म ऐन्द्रवायवश्चं मे मैत्रावरुणश्चं म आश्चिनश्चं मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्चं मे मन्थी चं म आग्रयणश्चं मे वैश्वदेवश्चं मे ध्रुवश्चं मे वैश्वानुरश्चं म ऋतुग्रहाश्चं मेऽतिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्चं मे वैश्वदेवश्चं मे मरुत्वतीयांश्च मे माहेन्द्रश्चं म आदित्यश्चं मे सावित्रश्चं मे सारस्वतश्चं मे पौष्णश्चं मे पात्नीवृतश्चं मे हारियोजनश्चं मे ॥ ७॥

इध्मश्चं मे बर्हिश्चं मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सुचंश्च मे चमुसाश्चं मे ग्रावाणश्च मे स्वरंबश्च म उपर्वाश्चं मेऽधिषवणे च मे द्रोणकलुशश्चं मे वायुव्यांनि च मे पूत्रभृचं म आधवनीयश्च म् आग्नीं घं च मे हिव्धिनिं च मे गृहार्श्व मे सदंश्व मे पुरोुडाशांश्च मे पचतार्श्व मेऽवभृथर्श्व मे स्वगाकारर्श्व मे ॥८॥

अग्निश्चं मे घर्मरचं मेऽर्करचं मे सूर्यश्च मे प्राणश्चं मेऽश्वमेधरचं मे पृथिवी च मेऽदिंतिरच मे दितिरच मे बौरचं मे शक्वरीर्ष्णुलंयो दिशंरच मे युक्केनं कल्पन्तामृक्चं मे सामं च मे स्तोमरच मे यर्जुरच मे दीक्षा चं मे तपंरच म ऋतुरचं मे ब्रतं चं मेऽहोरात्रयों वृष्ट्या बृंहद्रथन्तरे चं मे युक्केनं कल्पेताम् ॥९॥

गर्भीश्च मे वृत्साश्चं मे त्र्यविश्च मे त्र्यवीचं मे दित्युवाट् चं मे दित्यौही चं मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी चं मे त्रिवृत्सश्चं मे त्रिवृत्सा चं मे तुर्युवाट् चं मे तुर्यौही चं मे पष्टवाट् चं मे पष्टौही चं म उक्षा चं मे वृशा चं म ऋष्मश्चं मे वेहचं मेऽनुड्वाञ्चं मे धेनुश्चं म् आयुर्युक्षेनं कल्पता प्राणो युक्षेनं कल्पतामपानो युक्षेनं कल्पतां व्यानो युक्षेनं कल्पतां चक्षुर्युक्षेनं कल्पताग् श्रोत्रं युक्षेनं कल्पतां मनों युक्षेनं कल्पताम् ॥ १०॥

एकां च मे तिस्रश्चं में पञ्चं च में सुप्त चं में नर्व च म् एकांदश च में त्रयोंदश च में पञ्चंदश च में सुप्तदंश च में नवंदश च म एकंविग्शतिश्च में त्रयोंविग्शतिश्च में पञ्चंविग्शतिश्च में सुप्तविग्शतिश्च में नवंविग्शतिश्च म एकंत्रिग्राच में त्रयंक्षिग्राच में चतंस्रश्च में ऽष्टौ चं में द्वादंश च में षोडंश च में विग्शातिश्चं में चतुंर्विग्शातिश्च में उष्टाविग्शातिश्च में द्वातिग्ंशतिश्च में प्रद्तिग्ंशतिश्च में चत्वारिग्ंशचं में चतुंश्चित्वारिग्ंशच में चतुंश्चित्वारिग्ंशच में चतुंश्चत्वारिग्ंशच में उष्टाचंत्वारिग्ंशच में वाजंश्च प्रसुवश्चां-पिजश्च क्रतुंश्च सुवंश्च मूर्धा च व्यश्चियश्चान्त्यायुनश्चान्त्यंश्च भीवनश्च भूवंनश्चाधिंपतिश्च ॥ ११ ॥

ॐ इडां देवहूर्मनुंर्यज्ञनीर्बृह्रस्पति'रुक्थामदानि' शग्ंसिष्द्रिश्चें देवाः स्मूक्तवाचः पृथिंविमातुर्मा मां हिग्ंसीर्मधुं मनिष्ये मधुं जनिष्ये मधुं वक्ष्यामि मधुं विद्यामि मधुंमतीं देवेभ्यो वाचंमुद्यासग्ं-शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मां देवा अंवन्तु शोभायै पितरोऽनुंमदन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

### **%& %& %&**

नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् । अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम् ॥ श्रीतुरुसीदासस्य रामायणम् - ७, शिवाष्टकम् - १



# श अरुणप्रश्नः ॥ तैत्तिरीयारण्यकम्

ॐ भृद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पेश्येमाक्षभिर्यजेत्राः । स्थिरेरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसंस्तुन्भिः । व्यशेम देवहिंतुं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रंवाः । स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नुस्ताक्ष्यों आरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहुस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥

ॐ भुद्रं कर्णें भिः शृणुयामं देवाः । भुद्रं पंत्र्येमाक्षभिर्यजंत्राः । स्थिरैरङ्गें स्तुष्टुवाग्ंसंस्तुन्भिः । व्यशेंम देवितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रीं वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृह्स्यतिर्दधातु । आपंमापामुपः सर्वाः । अस्माद्रस्मादितोऽमुतंः ॥ १ ॥

अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च । सह संचस्करिस्चिं । वाय्वश्चां रिम्पिर्तयः। मरी च्यात्मानो अद्गुहः। देवी र्भुवनुसूर्वरीः। पुत्रवत्वायं मे सुत । महानाम्नीर्महामानाः । मृहुसो महस्तरस्यः । देवीः पंजन्यसूर्वरीः। पुत्रवत्वायं मे सुत ॥ २ ॥

अपारुन्युंष्णिम्पा रक्षः । अपारुन्युंष्णिम्पारघम् । अपाँघ्रामपं चावर्तिम् । अपंदेवीरितो हिंत । वज्रं देवीरजींतागश्च । भुवंनं देवसूवंरीः । आदित्यानदिंतिं देवीम् । योनिंनोर्ध्वमुदीषंत । शिवानुश्शन्तंमा भवन्तु । दिव्या आपु ओषंधयः । सुमृडीका सरंस्वति । मा ते व्योम संदृशिं ॥ ३ ॥

स्मृतिः प्रत्यक्षंमैतिह्यम् । अनुंमानश्चतुष्ट्रयम् । एतैरादित्य-मण्डलम् । सर्वै रेव विधारयते । सूर्यो मरीचिमादंत्ते । सर्वस्माद्भवनाद्र्षि । तस्याः पाकविद्रोषेण । स्मृतं कालविद्रोषंणम् । नृदीव प्रभवात्काचित् । अक्षय्यातस्यन्द्रते यंथा ॥ १ ॥

तात्रबोऽभिसंमायन्ति । सोरुस्सती न निवर्तते एवत्राना-संमुत्थानाः। कालारसंवत्सरग् श्रिंताः। अणुराश्च महराश्च। सर्वे समवयन्त्रितम्। सतैरसर्वेरसंमाविष्टः। ऊरुस्संत्र निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यात्। तदेवं लक्षुणे ॥ ५॥

अणुभिश्च महिद्भिश्च । सुमारूढः प्रदृश्यते । संवत्सरः प्रेत्यक्षेण । नाधिसंत्वः प्रदृश्यते । पटरों विक्किंधः पिङ्गः । एतद्वेरुणुलक्षणम् । यत्रैतंदुपदृश्यते । सहस्रं तत्र नीयंते । एकग्हि शिरो नाना मुखे । कृत्स्नं तंदृतुलक्षणम् ॥ ६ ॥

उभयतस्सप्ते"न्द्रियाणि । जुल्पितं त्वेव दिह्यंते । शुक्ककृष्णे संवंतसरस्य । दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः । तस्यैषा भवंति । शुक्रं ते अन्यद्यंजतं ते अन्यत् । विषुरूपे अहंनी द्यौरिवासि । विश्वा हि माया अवंसि स्वधावः । भुद्रा ते पूषन्तिह रातिरस्त्विति । नात्र भुवंनम् । न पूषा । न पुशवंः । नादित्यस्संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमं विद्यात् । एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतंमग्ं रूपम् । योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भुवति । इदं पुण्यं कुंरुष्वेति । तमाहर्रणं दुद्यात् ॥ ७॥

साकुंजानाग्ं सप्तथंमाहुरेकुजम् । षडुंचुमा ऋषयो देवुजा इति । तेषांमिष्टानि विहिंतानि धामुशः । स्थात्रे रेजन्ते विकृंतानि रूपुशः । को नुं मर्या अमिथितः । सखा सखायमब्रवीत् । जहांको अस्म दीषते । यस्तित्याजं सखिविदुगुं सखायम् । न तस्यं वाच्यपि भागो अस्ति । यदीग्ं शृणोत्यलकगं शृणोति ॥ ८ ॥

न हि प्रवेदं सुकृतस्य पन्थामितिं । ऋतुर्ऋतुना नुद्यमानः । विनंनादाभिधांवः । षष्टिश्च त्रिग्ंशंका वृल्गाः । शुक्ककृष्णौ च षाष्टिंकौ । सारागवस्त्रैर्जुरदंक्षः । वसन्तो वसुंभिस्सह संवृत्सरस्यं सिवृतुः । प्रैषुकृत्प्रथमः स्मृतः । अमूनादयंतेत्यन्यान् ॥ ९ ॥

अमूग्श्चं पि्रक्षंतः । पृता वाचः प्रंयुज्यन्ते । यत्रैतंदुपदृश्यंते । पृतदेव विंजानीयात् । प्रमाणं काल्पंर्यये । विशेषणं तुं वक्ष्यामः । ऋतूनौं तन्त्रिबोधंत । शुक्कवासां रुद्रगणः । ग्रीष्मेणांऽऽवर्तृते संह । निजर्हन् पृथिंवीग्ं सुर्वाम् ॥ १०॥

ज्योतिषाँऽप्रतिख्येनं सः। विश्वरूपाणि वासाग्ंसि। आदित्यानीं निबोधेत । संवत्सरीणिं कर्मफलम् । वर्षाभिर्देदताग्ं सह । अदुःखौ दुःखर्चक्षुरिव । तद्यांऽऽपीत इव दृश्यंते । शीतेनाँव्यथंयन्त्रिव । रुरुदंक्ष इव दृश्यंते । ह्लादयते ज्वलंतश्चैव । शाम्यतंश्चास्य चक्षुंषी । या वै प्रजा भ्रंग्ग्स्यन्ते। संवत्सरात्ता भ्रंग्ग्स्यन्ते। याः प्रतिंतिष्ठन्ति। संवत्सरे ताः प्रतिंतिष्ठन्ति। वर्षाभ्यं इत्यर्थः ॥ ११॥

अक्षिदुः खोत्थितस्यैव । विप्रसंत्रे कृनीनिके । आङ्क्तेचाद्रणं नास्ति । ऋभूणां तिव्वबोधत । कृनकाभानि वासाग्ति । अहतानि निबोधत । अन्नमश्रीतं मृज्मीत । अहं वो जीवनप्रदः । एता वाचः प्रयुज्यन्ते । शुरुषत्रोपदृश्येते ॥ १२ ॥

अभिधून्वन्तोऽभिघ्नंन्त इव। वातवन्तो मुरुद्गंणाः। अमुतो जेतुमिषुमुंखमिव।सन्नद्धारसह दंदृशे ह।अपध्वस्तैर्वस्तिवंर्णैरिव। विशिखासंः कपर्दिनः। अक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य। क्रुद्धस्येव लोहिनी।हेमतश्चक्षुंषी विद्यात्।अक्ष्णयोः,क्षिपणोरिव ॥१३॥

दुर्भिक्षं देवेलोकेषु । मनूनांमुद्धकं गृंहे । एता बाचः प्रेवदुन्तीः । बैद्युतों यान्ति शैशिंरीः । ता अग्निः पर्वमाना अन्वैक्षित । इ्ह जींबिकामपंरिपश्यन् । तस्यैषा भवंति । इ्हेहवंस्स्वतपसः । मरुतस्सूर्यत्वचः । शर्मं सप्रथा आवृणे ॥ १४ ॥

अतिंताम्राणिं वासान्ंसि । अष्टिवंजिश्तिक्तिं च । विश्वे देवा विप्रंहर् न्ति । अग्निजिंह्ना असश्चेत । नैव देवों न मृर्त्यः । न राजा वंरुणो विभुः । नाग्निर्नेन्द्रो न पंवमानः । मातृक्कंचन् विद्यंते । दिव्यस्यैका धर्नुरार्त्निः । पृथिव्यामपंरा श्चिता ॥ १५ ॥

तस्येन्द्रो वर्ष्रिरूपेण । धुनुर्ज्यामिछनथ्स्वयम् । तदिन्द्रधनुं-

रित्युज्यम् । अभ्रवंर्णेषु चक्षंते । एतदेव शंयोर्बार्हरयत्यस्य । एतद्भंद्वस्य धनुः । रुद्रस्यं त्वेव धनुंरार्त्निः । शिर् उत्पिंपेष । स प्रवर्ग्योऽभवत् । तस्माद्यस्सप्रंवर्ग्येणं युज्ञेन यजंते । रुद्रस्य स शिर्ः प्रतिदधाति । नैन्ग्ं रुद्र आरुंको भवति । य एवं वेदं ॥ १६ ॥

अत्यूर्घ्विक्षोऽतिरश्चात् । शिशिरः प्रदृश्यते । नैव रूपं नं वासाग्ंसि । न चक्षुः प्रतिदृश्यते । अन्योन्यं तु नं हिग्ग्स्रातः । सतस्तदेवलक्षणम् । लोहितोऽक्ष्णि शारशीर्ष्णिः । सूर्यस्योदयनं प्रति । त्वं करोषिन्यञ्जलिकाम् । त्वं करोषि निजानुंकाम् ॥ १७ ॥

निजानुकामें न्यञ्ज्ञ्िका । अमी वाचमुपासंतामिति । तस्मै सर्व ऋतवों नमन्ते । मर्यादाकरत्वात्प्रंपुरोधाम् । ब्राह्मणं आप्नोति । य एंवं वेद । स खलु संवत्सर एतैस्सेनानीं भिस्सृह । इन्द्राय सर्वान्कामानंभिवहति । स द्रप्सः । तस्यैषा भवंति ॥ १८ ॥

अवंद्रप्सो अग्ंशुमतीं मतिष्ठत् । इयानः कृष्णो दशिभिस्सहभ्रैः । आवर्ति मिन्द्रः शच्या धर्मन्तम् । उपस्नुहि तं नृमणामथंद्रामिति । एतयैवेन्द्रः सलावृंक्या सह । असुरान् पेरिवृश्चति । पृथिंच्यग्ंशुमंती । तामुन्ववंस्थितः संवत्सरो दिवं चं । नैवं विदुषाऽऽचार्यान्तेवासिनौ । अन्योन्यस्मै दुद्धाताम् । यो दुद्धति । भ्रश्यते स्वंगिल्लोकात् । इत्यृतुमण्डलानि । सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः । अत ऊर्ध्वग्-सिनिर्वचनाः ॥ १९ ॥

आरोगो भ्राजः पटरंः पत्रङ्गः । स्वर्णरो ज्योतिषीमान् विभासः । ते अस्मै सर्वे दिवमांतपन्ति । ऊर्जं दुहाना अनपस्पुरंन्त इति । कश्यंपोऽष्ट्रमः । स महामेरुं नं जहाति । तस्यैषा भवंति । यत्ते शिल्पंकश्यप रोचनावंत् । इन्द्रियावंतपुष्कुलं चित्रभानु । यस्मिन्त्सूर्या अपिंतास्सप्त साकम् ॥ २० ॥

तस्मिन् राजानमधिविश्रयेंममिति । ते अस्मै सर्वे कश्यपाज्ज्योतिंर्लभुन्ते । तान्त्सोमः कश्यपादिधिनिर्द्धमिति । भ्रस्ता-कर्मकृंदिवैवम् । प्राणो जीवानीन्द्रियंजीवानि । सप्त शीर्षण्याः प्राणाः । सूर्या इंत्याचार्याः । अपश्यमहमेतान्त्सप्त सूर्यानिति । पञ्चकर्णों वात्स्यायनः । सप्तकर्णे श्च स्नुक्षिः ॥ २१ ॥

आनुश्रविक एव नौ कश्यंप इति । उभौ वेद्वयिते । न हि शेकुमिव महामेरं गुन्तुम् । अपश्यमहमेत्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानम् । गार्ग्यः प्राणत्रातः । गच्छन्तं मंहामेरुम् । एकं चाजुहतम् । भ्राजपटरपर्तङ्गा निहने।तिष्ठनातपन्ति।तस्मादिह तप्त्रितपाः॥ २२॥

अमुत्रेतरे । तस्मादिहातप्त्रितपाः । तेषांमेषा भवंति । सप्त सूर्या दिवमनुप्रविष्टाः । तानुन्वेतिं पृथिभिर्दिक्षिणावान्ं । ते अस्मै सर्वे घृतमातपुन्ति । ऊर्जं दुहाना अनपस्मुर्रन्त इति । सप्तर्त्विजस्सूर्या इंत्याचार्याः । तेषांमेषा भवंति । सप्त दिशो नानांसूर्याः ॥ २३ ॥ सुप्त होतार ऋत्विजः । देवा आदित्यां ये सुप्त । तेभिस्सोमांभीरक्षण इति । तदंप्याम्नायः । दिग्भाज ऋतून् करोति । एतंयैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वैशंपायनः । तस्यैषा भवति । यद्द्यावं इन्द्र ते शृतग्ंशतं भूमीः । उतस्युः । नत्वां वज्रिन् सहस्रग्ं सूर्याः ॥ २४ ॥

अनुनजातमष्ट रोदंसी इति । नानालिङ्गत्वादृत्नां नानासूर्यृत्वम् । अष्टौ तु व्यवसिंता इति । सूर्यमण्डलान्यष्टांत ऊर्ध्वम् । तेषामेषा भवति । चित्रं देवानामुदंगादनीकम् । चक्षुर्मित्रस्य वर्रुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम् । सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति ॥ २५ ॥

क्वेदमभ्रंत्रिविशते । क्वायग्ं संवत्सरो मिथः । क्वाहः क्वेयन्देव-रात्री । क्व मासा ऋतवः श्रिताः । अर्द्धमासां मुहूर्ताः । निमेषास्तुंटिभिस्सह । क्वेमा आपो निंविशन्ते । यदीतों यान्ति संप्रंति । काला अप्सुनिंविशन्ते । आपस्सूर्ये समाहिताः ॥ २६ ॥

अभ्राण्यपः प्रपद्यन्ते । विद्युत्सूर्ये समाहिता । अनवर्णे इंमे भूमी । इयं चांऽसौ च रोदंसी । किग्ग्स्विदत्रान्तरा भूतम् । येनेमे विधृते उभे । विष्णुनां विधृते भूमी । इति वंत्सस्य वेदंना । इरावती धेनुमती हि भूतम् । सूयवसिनी मनुषे दशुस्ये ॥ २७ ॥

व्यष्टभ्नाद्रोदंसी विष्णंवेते । दाधर्थं पृथिवीम्भितों मुयूखैः ।

किन्तद्विष्णोर्बेलमाहुः । का दीप्तिः किं पुरायंणम् । एको युद्धा-रयद्देवः । रेजती रोदुसी उभे । वाताद्विष्णोर्बेलमाहुः । अक्षराद्दीप्ति-रुच्यते । त्रिपदाद्धारयद्देवः । यद्विष्णो - रेकुमुत्तंमम् ॥ २८ ॥

अग्नयो वायंवश्चैव । पुतदंस्य पुरायंणम् । पृच्छामि त्वा परं मृत्युम् । अवमं मध्यमञ्जेतुम् । लोकञ्च पुण्यंपापानाम् । पुतत्पृच्छामि संप्रति । अमुमाहुः परं मृत्युम् । पुवमानं तु मध्यमम् । अग्निदेवावंमो मृत्युः । चुन्द्रमा श्वतुरुच्यते ॥ २९ ॥

अनाभोगाः परं मृत्युम् । पापारसंयन्ति सर्वदा । आभोगास्त्वेवं संयन्ति । यत्र पुंण्यकृतो जनाः । ततो मध्यमंमायन्ति । चतुमंग्निं च संप्रंति । पृच्छामि त्वां पापकृतः । यत्र यातयते यमः । त्वन्नस्तद्वस्नं प्रब्रूहि । यदि वैत्थाऽसतो गृंहान् ॥ ३० ॥

कुश्यपद्विदितास्सूर्याः । पापानिध्निन्ति सर्वदा । रोदस्योरन्ते-र्देशेषु । तत्र न्यस्यन्ते वास्वैः । तेऽशरीराः प्रंपबन्ते । यथा ऽपुंण्यस्य कर्मणः । अपाण्यपादंकेशासः । तत्र तेयोनिजा जनाः । मृत्वा पुनर्मृत्युमीपबन्ते । अद्यमानास्स्वकर्मिभः ॥ ३१ ॥

आशातिकाः क्रिमय इव । ततः पूयन्ते वास्वैः अपैतं मृत्युं जयित । य एवं वेदं । स खल्बैवं विद्वाह्मणः । दीर्घश्रुत्तमो भवित । कश्यपस्यातिं थिस्सिद्धगमनस्सिद्धागमनः । तस्यैषा भवित । आ-यस्मिन्थ्सप्त वास्वाः । रोहंन्ति पूर्व्या रुहंः ॥ ३२ ॥ ऋषिर् ह दीर्घश्रुत्तंमः । इन्द्रस्य धर्मो अतिथिरिति । कश्यपः पश्यंको भवति । यत्सर्वं परिपश्यतींति सौक्ष्म्यात् । अथाग्नेंरष्ट-पुंरुषस्य । तस्यैषाः भवंति । अग्ने नयं सुपर्था राये अस्मान् । विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यंस्मर्ज्नुहुराणमेनः । भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधिमेति ॥ ३३॥

अग्निश्च जातंवेदाश्च । सहोजा अंजिराप्रभुः । वैश्वानरो नर्यापाश्च । पुङ्क्तिराधाश्च सप्तमः विसर्पेवाऽष्टमोऽग्नीनाम् । एतेऽष्टौ वसवः, क्षिता इति । यथर्त्वेवाग्नेरर्चिर्वर्ण-विशेषाः । नीलार्चिश्च पीतकांचिश्चेति । अथ वायो-रेकादशपुरुषस्यै-कादशस्त्रीकुस्य।प्रभाजमाना व्यवदाताः ॥ ३४ ॥

याश्च वासुंकिवैद्युताः । रजताः परुंषाः श्यामाः । कपिला अतिलोहिताः । ऊर्ध्वा अवपंतन्ताश्च । वैद्युत ईत्येकादश । नैनं वैद्युतों हिनुस्ति । य एवं वेद । स होवाच व्यासः पाराशुर्यः । विद्युद्वधमेवाहं मृत्युमैंच्छमिति । न त्वकामग्हुन्ति ॥ ३५॥

य एवं वेद । अथ गंन्धर्वगणाः । स्वानुभ्राट् । अङ्घौरुर्वम्भौरिः । हस्तुस्सुहंस्तः । कृशौनुर्विश्वावंसुः । मूर्धन्वान्थ्सूँर्यवृर्चाः । कृतिरित्ये - कादश गंन्धर्वगणाः । देवाश्च मंहादेवाः । रक्ष्मयश्च देवां गरुगिरः ॥ ३६ ॥

नैनं गरीं हिनुस्ति।य एवं वेद।गौरी मिंमाय सल्लिलानु तक्षंती।

एकंपदी द्विपदी सा चतुंष्पदी । अष्टापदी नवंपदी बभूवुषी । सहस्राक्षरा परमे व्योमन्त्रिति । वाची विशेषणम् । अथ निगर्दव्याख्याताः। ताननुक्रमिष्यामः। वराहवंस्स्वतपसः ॥ ३७ ॥

विद्युन्महस्ते धूपयः । श्वापयो गृहमेधाँश्वेत्येते । ये चेमे ऽशिंमिविद्विषः।पर्जन्यास्सप्त पृथिवीमभिवर्षुन्ति । वृष्टिंभिरिति । एतयैव विभक्तिविंपरीताः।सप्तिभिवां तैरुदीरिताः।अमून्लोकानभि वर्षुन्ति । तेषांमेषा भवति । समानमेतदुदंकम् ॥ ३८ ॥

उचैत्यंवचाहंभिः । भूमिं पूर्जन्या जिन्बन्ति । दिवं जिन्वन्त्यग्नय इति । यदक्षरं भूतकृतम् । विश्वें देवा उपासंते । महर्षिमस्य गोप्तारम् । जुमदेग्निमकुर्वत । जुमदेग्निराप्यायते । छन्दोंभिश्चतुरुत्तरैः। राज्ञस्सोमंस्य तृप्तासंः ॥ ३९ ॥

ब्रह्मणा वीर्यावता । शिवा नंः प्रदिशो दिशंः । तच्छुंयोरावृंणीमहे । गातुं युज्ञायं । गातुं युज्ञपंतये । दैवीं स्वस्तिरंस्तु नः । स्वस्तिर्मानुंषेभ्यः । ऊर्ध्वं जिंगातु भेषुजम् । शन्तो अस्तु द्विपदें । शं चतुंष्पदे । सोमपा (३) असोमपा (३) इति निगर्दव्याख्याताः ॥ ४०॥

सहस्रवृदियं भूमिः । परं व्योंम सहस्रवृत् । अश्विनां भुज्यूं नासत्या । विश्वस्यं जगतस्यंती । जाया भूमिः पंतिर्व्योम । मिथुनन्ता अतुर्येथुः । पुत्रो बृहस्यंती रुद्रः । सरमां इति स्नीपुमम् । शुक्रं वामुन्यचंजुतं वामुन्यत्।विषुरूपे अहंनी द्यौरिव स्थः॥ ४१॥

विश्वा हि माया अवंथः स्वधावन्तौ । भुद्रा वाँ पूषणाविह 
रातिरस्तु वासाँत्यौ चित्रौ जगंतो निधानौँ । बावांभूमी चुरथः
सग् सखायौ । तावश्विनां रासभाश्वा हवं मे । शुभस्पती
आगतगं सूर्ययां सह । त्युग्रोह भुज्युमिश्वनोदमेघे । रियन्न
कश्चिन्ममृवां (२) अवांहाः । तम्हथुर्नीभिराँत्मन्वतीभिः ।
अन्तरिक्षप्रदुभिरपोंदकाभिः ॥ ४२ ॥

तिसः, क्षप्रस्निरहांतिव्रजिद्धिः । नासंत्या भुज्युमूहिथुः पत्ङ्भैः । समुद्रस्य धन्वनार्द्रस्य पारे । त्रिभीरथै दश्तपद्धिः षडश्चैः । सवितारं वितंन्वन्तम् । अनुबध्नाति शांबरः । आपपूर्षवरश्चैव । सवितारेपुसी ऽभवत् । त्यग्ं सुतृप्तं विदित्वैव । बहुसीम गिरं वेशी ॥ ४३ ॥

अन्वेति तुग्रो वंक्रियान्तम् । आयसूयान्त्सोमंतृप्सुषु । स सङ्ग्रामस्तमो बोऽत्योतः । वाचो गाः पिपाति तत् । स तद्गोभिस्स्तवाऽत्येत्यन्ये । रक्षसानन्विताश्चं ये । अन्वेति परिवृत्याऽस्तः । एवमेतौस्थौ अश्विना । ते एते द्युं:पृथि्च्योः । अहंरहुर्गर्भन्दधाथे ॥ ४४ ॥

तयों रेतौ वृत्सावंहोरात्रे । पृथिव्या अहंः । दिवो रात्रिः । ता अविंसृष्टौ । दम्पंती एव भवतः । तयों रेतौ वृत्सौ । अग्निश्चां-दित्युश्चं । रात्रेर्वृत्सः । श्वेत आदित्यः । अहोऽग्निः ॥ ४५ ॥ ताम्रो अंरुणः। ता अविंसृष्टौ। दम्पंती एव भंवतः। तयों रेतौ वृत्सौ। वृत्रश्चं वैद्युतश्चं। अग्नेर्वृत्रः। वैद्युतं आदित्यस्यं। ता अविंसृष्टौ। दम्पंती एव भंवतः। तयों रेतौ वृत्सौ॥ ४६॥

उष्मा चं नीहाररुचं । वृत्रस्योष्मा । वैद्युतस्यं नीहारः । तौ तावेव प्रतिपद्येते । सेयग्रात्रीं गुर्भिणीं पुत्रेण संवसति । तस्या वा पृतदुल्बणम् । यद्रात्रौं रुश्मयः । यथा गोर्गुर्भिण्यां उल्बणम् । पृवमेतस्यां उल्बणम् । प्रजियष्णुः प्रजया च पशुभिश्च भवति । य एवं वेद । एतमुद्यन्तमिपयन्तं चेति । आदित्यः पुण्यस्य वृत्सः । अथ पवित्राङ्गिरसः ॥ ४७ ॥

पुवित्रंवन्तः परिवाजुमासंते । पितैषां प्रत्नो अभिरंक्षति ब्रतम् । महस्संमुद्रं वरुंणस्तिरोदंधे । धीरां इच्छेकुर्धरुंणेष्वारभम् । पवित्रं ते वितंतुं ब्रह्मणस्पते । प्रभुगित्राणि पर्ये षिविश्वतः । अतंप्ततन्त् तदामो अंश्नुते । शृतास इद्वहंन्तुस्तत्समांशत । ब्रह्मा देवानाम् । असंतस्सुचे ततंक्षुः ॥ ४८ ॥

ऋषयस्सप्तात्रिश्च यत्।सर्वेऽत्रयो अंगस्त्यश्च।नक्षंत्रैश्वाङ्कृंतो ऽवसन् । अथं सवितुः श्यावाश्वस्याऽवर्ति'कामस्य । अमी य ऋक्षा निर्हितास उचा । नक्तं दर्दृश्चे कुर्हाचिद्दिवेयुः । अदंब्धानि वर्रुणस्य ब्रतानि । विचाकशंचन्द्रमा नक्षंत्रमेति । तत्संवितुर्वरेण्यम् । भर्गी देवस्यं धीमहि ॥ ४९॥ धियो यो नंः प्रचोदयाँत् । तत्संवितुर्वृणीमहे । वयन्देवस्य भोजनम् । श्रेष्ठग्ंसर्वधातमम् । तुरं भगस्य धीमहि । अपांगूहत सविता तृभीन् । सर्वांन्दिवो अन्धंसः । नक्तन्तान्यंभवन्दृशे । अस्थ्यस्थ्ना संभविष्यामः । नामु नामुव नाम में ॥ ५०॥

नपुग्संकं पुमागुरुत्र्यंस्मि । स्थावंरोऽस्म्यथः जङ्गमः । युजेऽयिक्ष यष्टाहे चं । मयां भूतान्यंयक्षत । पुशवों मर्म भूतानि । अनूबन्ध्यो ऽस्म्यंहं विभुः । स्त्रियंस्सतीः । ता उमे पुगुंस आहुः । पश्यं-दक्षण्वान्नविचेतदुन्धः । कृविर्यः पुत्रस्स इमा चिकेत ॥ ५१ ॥

यस्ता विजानाथ्संवितुः पितासंत् । अन्धो मणिमंविन्दत् । तमंनङ्गुलिरावंयत् । अग्रीवः प्रत्यंमुञ्चत् । तमजिह्वा असश्चंत । ऊर्ध्वमूलमंवाक्छाखम् । वृक्षं यो वेद् सम्प्रंति । न स जातु जनः श्रद्धध्यात् । मृत्युर्मा मार्यादितिः । हसितग्रुदितङ्गीतम् ॥ ५२ ॥

वीणापणवलासिंतम् । मृतञ्जीवं चं यक्तिंचित् । अङ्गानिं स्नेव् विद्धिं तत् । अतृष्यम्मुस्तृष्यंध्यायत् । अस्माज्जाता में मिथ् चर्त्न् । पुत्रो निरऋत्यां वैदेहः । अचेतां यश्च चेतनः । स तं मणिमविन्दत् । सोंऽनङ्गुलिरावयत् । सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चत् ॥ ५३ ॥

सोऽजिह्नो असरचंत । नैतमृषि विदित्वा नगरं प्रविशेत् । यदि प्रविशेत् । मिथौ चरित्वा प्रविशेत् । तथ्सम्भवंस्य ब्रुतम् । आतमंग्ने रुथन्तिष्ठ । एकाँश्वमेकुयोजनम् । एकचक्रमेकुधुरम् । वातप्राजिगृति विंभो। न रिष्यतिं न व्यथते ॥ ५४॥

नास्याक्षो यातु सर्ज्ञति। यच्छ्वेतौन्रोहिताग्श्चाग्नेः। रुथे युंक्त्वा ऽधितिष्ठंति। एकया च दशभिश्चं स्वभूते। द्वाभ्यामिष्टये विग्ंशत्या च। तिसृभिश्च वहसे त्रिग्ंशता च।नियुद्भिर्वायविहतां विमुञ्च॥ ५५॥

आतंनुष्य प्रतंनुष्य । उद्भगाऽऽधंम् सन्धंम । आदित्ये चन्द्रंवर्णानाम् । गर्भुमाधेहि यः पुमान् । इतस्सिक्तग्सूर्यंगतम् । चन्द्रमंसे रसंङ्कृधि । वारादञ्जनयाग्रेऽग्निम् । य एको रुद्र उच्यंते । असङ्ख्यातास्संहस्राणि । स्मर्यते न च दृश्यंते ॥ ५६ ॥

पुवमेतिनिबोधत । आमुन्द्रैरिन्द्र हरिभिः । याहि मुयूररोमभिः । मा त्वा केचिन्नियेमुरिन पाशिनः । दुधन्वेव ता इंहि । मा मुन्द्रै -रिन्द्र हरिभिः । यामि मुयूररोमभिः । मा मा केचिन्नियेमुरिन पाशिनः । निधन्वेव तां (२) इंमि । अणुभिश्व महद्भिश्व ॥ ५७॥

निष्ठष्वैरसमायुंतै:।कालैर्हरित्वंमापुत्तै:।इन्द्रायांहि सहस्रंयुक्। अग्निर्विभ्राष्टिंवसनः। वायुक्श्वेतंसिकद्रुकः। संवृथ्यरो विष्वुवर्णेः। नित्यास्तेऽनुचंरास्तव । सुब्रह्मण्योग् सुब्रह्मण्योग् सुंब्रह्मण्योम् । इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथे:।मेष वृषणक्वंस्य मेने॥५८॥

गौरावस्कन्दिन्नहल्यांयै जार । कौशिकब्राह्मण गौतमंब्रुवाण । अरुणाश्चां इहागंताः । वसंवः पृथिविक्षितः । अष्टौदिग्वासंसो ऽग्नयः। अग्निश्च जातवेदाश्चेत्येते । ताम्राश्चास्तामुरथाः। ताम्रवर्णाः । स्तथाऽसिताः।दण्डहस्ताः खादुग्दतः। इतो रुद्राः पराङ्गताः ॥ ५९ ॥

उक्तग्रस्थानं प्रमाणञ्चं पुर् इत । बृह्रस्पतिश्व सिवृता चं । विश्वरूपिरहागंताम् । रथोनोदक्वर्त्मना । अप्सुषां इति तद्द्वंयोः । उक्तो वेषो वासाग्रिस च । कालावयवानामितः प्रतीज्या । वासात्यां इत्यश्विनोः । कोऽन्तरिक्षे शब्दङ्करोतीति । वासिष्टो रौहिणो मीमाग्रंसाञ्चक्रे । तस्यैषा भवति । वाश्रेवं विद्युदिति । ब्रह्मण उदरणमिस । ब्रह्मण उदरणमिस । ब्रह्मण उपस्तरंणमिस । ब्रह्मण उपस्तरंणमिस ॥ ६० ॥ [अपंक्रामत गर्भिण्यंः]

अष्टयोनीमृष्टपुंत्राम् । अष्टपंत्नीमिमां महींम् । अहं वेद् न में मृत्युः । नचामृंत्युर्घाहंरत् । अष्टयोन्युष्टपुंत्रम् । अष्टपंदिद - मन्तिरिक्षम् । अहं वेद् न में मृत्युः । नचामृंत्युर्घाहंरत् । अष्टयोनीमृष्टपुंत्राम् । अष्टपंत्नीमृमून्दिवम् ॥ ६१ ॥

अहं वेद न में मृत्युः। नचामृत्युर्घाहंरत्। सुत्रामाणं महीमृषु। अदिंतिचीरदिंतिरन्तिरंक्षम् । अदिंतिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदिंतिः पञ्चजनौः। अदिंतिर्जातमदिंतिर्जनित्वम्। अष्टौ पुत्रासो अदिंतेः। ये जातास्तन्वः परिं। देवां (२) उपंप्रैत्सप्तभिः॥ ६२॥

पुरा मार्ताण्डमास्यंत्। सप्तभिः पुत्रैरिदितिः। उपप्रैत्पूर्व्यं युगम्। प्रजाये मृत्यवे तंत्। पुरा मार्ताण्डमाभंरदितिं। ताननुक्रंमिष्यामः। मित्रश्च वरुंणश्च। धाता चौर्यमा चं। अग्रांश्च भगंश्च। इन्द्रश्च विवस्वाग्ंश्चेत्येते। हिरुण्य गुर्भो हुग्ंसर्श्युचिषत्। ब्रह्मंजज्ञानं तदित्पदमितिं गुर्भः प्रांजापत्यः। अथु पुरुंषः सप्त पुरुंषः॥ ६३॥ [यथास्थानं गंर्भिण्यः]

योऽसौं तपनुदेति । स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । मा मे प्रजाया मा पंश्नाम् । मा ममं प्राणानादायोदंगाः । असौ यौंऽस्तमेति । स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायाऽस्तमेति । मा मे प्रजाया मा पंश्नाम् । मा ममं प्राणानादायाऽस्तं झाः । असौ य आपूर्यति । स सर्वेषां भूतानां प्राणेतापूर्यति ॥ ६४ ॥

मा में प्रजाया मा पंश्नाम्। मा ममं प्राणैरापूरिष्ठाः। असौ योऽपुक्षीयंति। स सर्वेषां भूतानीं प्राणैरपंक्षीयति। मा में प्रजाया मा पंश्नाम्। मा ममं प्राणै-रपंक्षेष्ठाः। अमूनि नक्षंत्राणि। सर्वेषां भूतानीं प्राणैरपंप्रसर्पन्ति चोत्संपन्ति च। मा में प्रजाया मा पंश्नाम्। मा ममं प्राणैरपंप्रसृपत् मोत्सृपत् ॥ ६५॥

ड्रमे मासाँश्वार्धमासाश्चं। सर्वेषां भूतानां प्राणिरपंप्रसर्पन्ति चोत्संर्पन्ति च। मा में प्रजाया मा पंशूनाम्। मा ममं प्राणिरपंप्रसृपत् मोत्सृंपत। इम ऋतवंः। सर्वेषां भूतानां प्राणिरपंप्रसर्पन्ति चोत्संर्पन्ति च।मा में प्रजाया मा पंशूनाम्।मा ममं प्राणिरपं प्रसृपत् मोत्सृंपत। अयग् संवत्सरः। सर्वेषां भूतानां प्राणैरपंप्रसर्पति चोर्त्सर्पति च ॥ ६६ ॥

मा में प्रजाया मा पंश्नाम् । मा ममं प्राणैरपंप्रसृष् मोत्सृंप । इदमहंः । सर्वेषां भूतानीं प्राणैरपंप्रसर्पति चात्संपित च । मा में प्रजाया मा पंश्नाम् । मा ममं प्राणैरपंप्रसृष् मोत्सृंप । इयग्रात्रिः । सर्वेषां भूतानीं प्राणैरपंप्रसर्पति चोत्संपित च । मा में प्रजाया मा पंश्नाम् । मा ममं प्राणैरपंप्रसर्पति चोत्संपित च । मा में प्रजाया मा पंश्नाम् । मा ममं प्राणैरपंप्रसृष् मोत्सृंप । ॐ भूर्भुव्रस्स्वः । एतद्वो मिथुनं मा नो मिथुनग्रीह्वम् ॥ ६७ ॥

अथादित्यस्याष्टपुंरुष्स्य । वसूनामादित्यानाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । रुद्राणामादित्यानाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । आदित्याना-मादित्यानाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । सताग्सत्यानाम् । आदित्यानाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । अभिधून्वतामिभिष्ठताम् । वातवंतां मुरुताम् । आदित्यानाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । ऋभूणामादित्यानाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । विश्वेषाँन्देवानाम् । आदित्यानाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । संवत्सरस्य सवितुः । आदित्यस्य स्वतेजंसा भानि । ॐ भूर्भुवस्स्यंः । रश्मयो वो मिथुनं मा नो मिथुनग्रीढ्वम् ॥ ६८ ॥

आरोगस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । भ्राजस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । पटरस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । पतङ्गस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । स्वर्णरस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । ज्योतिषीमतस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । विभासस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । कश्यपस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । ॐ भूर्भुवस्स्वः। आपो वो मिथुनं मा नो मिथुनग्रीढ्वम् ॥ ६९॥

अथ वायोरेकादशपुरुषस्यैकादशं स्त्रीकृस्य । प्रभ्राजमानानाग्ं - रुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । व्यवदातानाग्रुं द्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। व्यवदातानाग्रुं द्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। रजतानाग्ं रुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। रजतानाग्ं रुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। रथामानाग्रुं रुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। कपिलानाग्ं रुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। कपिलानाग्ं रुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। कप्वाणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। कप्वाणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। अ०।।

अवपतन्तानाग्ंरुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। वैद्युतानाग्ं रुद्राणाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। प्रभ्राजमानीनाग्ंरुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। व्यवदातीनाग्ंरुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। वासुकिवैद्युतीनाग्ंरुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। रजतानाग्ं-रुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। परुषाणाग्ंरुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। श्यामानाग्ंरुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। कपिलानाग्रुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। अध्विताग्ंरुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। अवपतन्तीनाग्ंरुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि। वैद्युतीनाग् रुद्राणीनाग्स्थाने स्वतेजंसा भानि । ॐ भूर्भुवस्स्वंः । रूपाणि वो मिथुनं मा नो मिथुनग्रीढ्वम् ॥ ७१ ॥

अथाग्नेरष्टपुंरुषुस्य । अग्नेःपूर्विदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । सहोजसो दक्षिणदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । सहोजसो दक्षिणदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । अजिराप्रभव उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । अजिराप्रभव उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । वर्षापस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । पङ्क्तिराधस उदग्दिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजंसा भानि । ॐ भूर्भुव्यस्यः । दिशो वो मिथुनं मा नो मिथुनग्रीढ्वम् ॥ ७२ ॥

दक्षिणपूर्वस्यान्दिशि विसंपी नुरकः । तस्मान्नः पंरिपाहि । दक्षिणापरस्यां दिश्यविसंपी नुरकः । तस्मान्नः पंरिपाहि । उत्तरपूर्वस्यान्दिशि विषादी नुरकः । तस्मान्नः पंरिपाहि । उत्तरापरस्यान्दिश्यविषादी नुरकः । तस्मान्नः पंरिपाहि । आ यस्मिन्त्सप्त वासवा इन्द्रियाणि शतक्रतंवित्येते ॥ ७३ ॥

इन्द्रघोषा वो वसुंभिः पुरस्तादुर्पदधताम् । मनोजवसो वः पितृभिर्दक्षिणत उपदधताम् । प्रचेता वो रुद्रैः पृश्चादुर्पदधताम् । विश्वकर्मा व आदित्यरुत्तरुत उपदधताम् । त्वष्टां वो रूपैरुपरिष्टा -दुर्पदधताम् । संज्ञानं वः पश्चादिति । आदित्यस्सर्वोऽग्निः पृंधिव्याम् । वायुर्न्तारिक्षे । सूर्यो' दिवि । चन्द्रमां दिक्षु । नक्षंत्राणि स्वलोके । एवा ह्येव । एवा ह्यंग्ने । एवा हि वायो । एवा हीन्द्र । एवा हि पूषन् । एवा हि देवाः ॥ ७४॥

आपंमापाम्परसर्वीः । अस्माद्रस्माद्वितोऽमुतः । अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च । सह संब्रस्करिद्धिया । वाय्वश्चां रिम्पितयः । मरींच्यात्मानो अद्भुंहः । देवीर्भुवनसूर्वरीः । पुत्रवत्त्वायं मे सुत । महानाम्नीर्महामानाः । महसो महसस्त्रद्यः ॥ ७५ ॥

देवीः पंजन्यसूवरीः । पुत्रवत्त्वायं मे सुत । अपाऽश्न्युंष्णिम् -पारक्षंः । अपाऽऽश्न्युंष्णिम्पारघम् । अपाप्रामपंचाऽवर्तिम् । अपंदेवीरितो हित । वर्जन्देवीरजीतागृश्च । भुवंनन्देवसूवरीः । आद्वित्यानदिंतिन्देवीम् । योनिनोर्ध्वमुदीषंत ॥ ७६ ॥

भुद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः । भुद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजंत्राः । स्थिरेरङ्के स्तुष्टुवाग्संस्तुन्भिः । व्यशेम देवहित् यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रौ वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नेः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति न स्ताक्ष्यी अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृह्रस्पतिर्दधातु । केतवो अरुणासश्च । ऋष्यो वातंरश्चनाः । प्रतिष्ठाग्श्चतधां हि । सुमाहितासो सहस्रधायंसम् । शिवा नृश्शन्तंमा भवन्तु । दिव्या आप् ओषंधयः । सुमुडीका सरस्विति । मा ते व्योम सन्दृशिं ॥ ७७ ॥

यों ऽपां पुष्पं वेदं । पुष्पंवान् प्रजावान् पशुमान् भवति । चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् । पुष्पंवान् प्रजावान् पशुमान् भवति । य एवं वेदं । यों ऽपामायतेनं वेदं । आयतेनवान् भवति । अग्निर्वा अपामायतेनम् । आयतेनवान् भवति । यों ऽग्नेरायतेनं वेदं ॥ ७८ ॥

आयतंनवान् भवति । आपो वा अग्नेरायतंनम् । आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं । योंऽपामायतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति । बायुर्वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यो बायोरायतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति ॥ ७९ ॥

आपो वै वायोरायतंनम् । आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं । योऽपामायतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । असौ वै तपंन्नपामा-यतंनम् । आयतंनवान् भवति । योऽमुष्यु तपंत आयतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वा अमुष्यु तपंत आयतंनम् ॥ ८० ॥

आयतंनवान् भवति । य पुवं वेदं । योऽपामायतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । चन्द्रमा वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यश्चन्द्रमंस आयतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वै चन्द्रमंस आयतंनम् । आयतंनवान् भवति ॥ ८१ ॥

य एवं वेदं । योंऽपामायतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । नक्षंत्राणि वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यो नक्षंत्राणामायतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वै

अरुणप्रवनः 82-86

नक्षंत्राणामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं ॥ ८२ ॥

योऽपामायतंनुं वेदं। आयतंनवान् भवति। पुर्जन्यो वा अपामायतंनम्। आयतंनवान् भवति। यः पुर्जन्यस्यायतंनुं वेदं। आयतंनवान् भवति। आपो वै पुर्जन्यस्याऽऽयतंनम्। आयतंनवान् भवति। य पुवं वेदं। योऽपामायतंनुं वेदं ॥ ८३॥

आयतंनवान् भवति । सुंवत्सरो वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यस्संवत्सरस्यायतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वै संवत्सरस्यायतंनम् । आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं । योऽप्सु नावुं प्रतिष्ठितां वेदं । प्रत्येव तिष्ठति ॥ ८४ ॥

ड्मे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः । तदेषाऽभ्यनूँक्ता । अपाग्रंसमुदंयग्रंसन् । सूर्ये शुक्रग्रंसमार्भृतम् । अपाग्रंसंस्य यो रसंः । तं वो गृह्णाम्युत्तममिति । इमे वै लोका अपाग्रंसंः । तेंऽमुष्मिनादित्ये सभार्भृताः । जानुद्घ्नीमृत्तरवेदीङ्कात्वा । अपां पूरियत्वा गुल्फद्घ्नम् ॥ ८५ ॥

पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैश्चं सग्ग्स्तीर्य। तस्मिंन्विह्ययसे। अग्निं प्रणीयोपसमाधार्य । ब्रह्मवादिनों वदन्ति । कस्मात्प्रणीते ऽयमुग्निश्चीयते । साप्रंणीतेऽयमुप्सु ह्ययंश्चीयते । असौ भुवंनेप्य-नाहिताग्निरेताः । तमुभितं पृता अवीष्टंका उपदेधाति । अग्निहोत्रे दंर्शपूर्णमासयो । पशुबन्धे चांतुम्सियेषुं ॥ ८६ ॥ अथों आहुः । सर्वेषु यज्ञक्रुतुष्वितिं । पृतद्धं स्मृ वा आहुश्शण्डिलाः । कमुग्निश्चिनुते । सृत्रियमुग्निश्चिन्वानः । सुवृत्सरं प्रत्यक्षेण । कमुग्निश्चिनुते । सावित्रमृग्निश्चिन्वानः । अमुमोदित्यं प्रत्यक्षेण । कमुग्निश्चिनुते ॥ ८७ ॥

नाचिकेतम्प्रिश्चिन्वानः । प्राणान्प्रत्यक्षेण । कम्प्रिश्चिनुते । चातुर्होत्रियम्प्रिश्चिन्वानः । ब्रह्मं प्रत्यक्षेण । कम्प्रिश्चिनुते । वैश्वसृजम्प्रिश्चिन्वानः । शरीरं प्रत्यक्षेण । कम्प्रिश्चिनुते । उपानुवाक्यमाशुम्प्रिश्चिन्वानः ॥ ८८॥

इमान् लोकान्प्रत्यक्षेण । कमृग्निञ्चिनुते । इममांरुणकेतुक -मृग्निञ्चिन्वान इति । य पुवासौ । इतश्चाऽमुतंश्चाऽव्यतीपाती । तमिति । योाऽग्नेर्मिथूया वेदं । मिथुनवान्भवति । आपो वा अग्नेमिथ्याः। मिथुनवान्भवति । य पुवं वेदं ॥ ८९ ॥

आपो वा इदमांसन्त्सिक्छमेव । स प्रजापंतिरेकः पुष्करपूर्णे समंभवत् । तस्यान्तर्मनंसि कामस्समंवर्तत । इदग्सृंजेयमिति । तस्माबत्पुरुंषो मनंसिमगच्छंति । तद्वाचा वंदित । तत्कर्मणा करोति । तद्वेषाऽभ्यनूँक्ता । कामस्तद्रग्रे समंवर्तताधि । मनंसो रेतः प्रथमं यदासींत् ॥ ९० ॥

सतो बन्धुमसंति निरविन्दन्न् । हृदि प्रतीष्यां कवयों मनीषेति । उपैनुन्तदुर्पनमति । यत्कांमी भवंति । य एवं वेदं । स तपों ऽतप्यत । स तपंस्तृप्त्वा । शरींरमधूनुत । तस्य यन्माग्ंसमासींत् । ततोंऽरुणाः केृतवो वातंरशुना ऋषंयु उदंतिष्ठन् ॥ ९१ ॥

ये नर्खाः । ते वैखानुसाः । ये वार्लाः । ते वारुखिल्याः । यो रसंः । सोऽपाम् । अन्तुरतः कूर्मं भूतग्सर्पन्तम् । तमब्रवीत् । मम् वैत्वङ्माग्सा । समभूत् ॥ ९२ ॥

नेत्यब्रवीत् । पूर्वमेवाहिमहासिमितिं। तत्पुरुंषस्य पुरुष्त्वम् । स सहस्रंशीर्षा पुरुषः । सहस्राक्षस्स्यहस्रंपात् । भूत्वोदंतिष्ठत् । तमंब्रवीत् । त्वं वै पूर्वग्ंसमंभूः । त्विमदं पूर्वैः कुरुष्वेतिं । स इत आदायापः ॥ ९३ ॥

अञ्जलिनां पुरस्तांदुपादंधात् । एवाह्येवेतिं । ततं आदित्य उदंतिष्ठत् । सा प्राची दिक् । अथांऽरुणः केतुर्देक्षिणृत उपादंधात् । एवाह्यग्न इतिं । ततो वा अग्निरुदंतिष्ठत् । सा दंक्षिणा दिक् । अथांरुणः केतुः पृश्चादुपादंधात् । एवाहि वायो इतिं ॥ ९४ ॥

ततों वायुरुदंतिष्ठत् । सा प्रतीची दिक् । अथांरुणः केतुरुत्तरत उपादंधात् । एवाहीन्द्रेतिं । ततो वा इन्द्र उदंतिष्ठत् । सोदींची दिक् । अथांरुणः केतुर्मध्य उपादंधात् । एवाहि पूष्वितिं । ततो वै पूषोदंतिष्ठत् । सेयन्दिक् ॥ ९५॥

अथांरुणः केतुरुपरिष्टादुपादंधात् । पुनाहि देवा हतिं । ततो देवमनुष्याः पितरः । गुन्धर्वाप्सरसश्चोदंतिष्ठन् । सोर्ध्वा दिक् । या विप्रुषों विषरांपतन्त्र । ताभ्योऽसुंग् रक्षाग्ंसि पिशाचाश्चोदंतिष्ठन् । तस्मात्ते परांभवन्त् । विप्रुड्भ्यो हि ते समंभवन्त् । तदेषाभ्यन्तुंक्ता ॥ ९६ ॥

आपौ ह् यह्नं हृतीर्गर्ममायन् । दक्षन्दधाना जनयन्तीरस्वयंभुम् । ततं इमेध्यस्ंज्यन्त सर्गीः । अङ्ग्यो वा इदग्ं सर्मभूत् । तस्मादिदग्ंसर्वं ब्रह्मं स्वयंभ्विति । तस्मादिदग्ं सर्वृग्ं शिथिलमिवा ऽध्रुवंमिवाभवत् । प्रजापितिर्वाव तत् । आत्मनात्मानं विधायं । तदेवानुप्राविशत् । तदेषाभ्यन्तेता ॥ ९७ ॥

विधायं लोकान् विधायं भूतानि । विधायं सर्वीः प्रदिशो दिशंश्च । प्रजापंतिः प्रथमजा ऋतस्यः । आत्मनात्मानेमभि-संविवेशेति । सर्विमेवेदमाप्त्वा । सर्विमवरुद्धयं । तदेवानुप्रविशति । य एवं वेदं ॥ ९८ ॥

चतुष्टय्य आपो' गृह्णाति । चृत्वारि वा अपाग्रूपाणि' । मेघो' विद्युत् । स्तुनयित्नुर्वृष्टिः । तान्येवावंरुन्धे । आतपंति वर्ष्या गृह्णाति । ताः पुरस्तादुपंदधाति । एता वै ब्रह्मवर्चस्या आपः । मुख्त एव ब्रह्मवर्चसमवंरुन्धे । तस्मौन्मुख्तो ब्रह्मवर्चसितंरः ॥ ९९ ॥

कूप्यां गृह्णाति । ता देक्षिणत उपंदधाति । पुता वै तेंजुस्विनीरापंः। तेजं पुऽवास्यं दक्षिणतो दंधाति । तस्मादक्षिणो ऽर्धस्तेजुस्वितरः।स्थावुरा गृह्णाति।ताः पश्चादुपंदधाति।प्रतिष्ठिता वै स्थांवराः । पुश्चादेव प्रतिंतिष्ठति । वहंन्तीर्गृह्णाति ॥ १०० ॥

ता उत्तर्त उपंदधाति । ओजंसा वा पुता वहंन्तीिर्वोद्गंतीिर्व आकूजंतीिर्व धावंन्तीः । ओजं पुवास्योत्तर्तो दंधाति । तस्मादुत्तरोऽर्धं ओज्स्वितंरः । संभार्या गृंह्णति । ता मध्य उपंदधाति । इयं वै संभार्याः । अस्यामेव प्रतितिष्ठति । पुल्वुल्या गृंह्णति । ता उपरिष्टादुपादंधाति ॥ १०१ ॥

असौ वै पंत्वत्याः । अमुष्यांमेव प्रतितिष्ठति । दिक्षूपंदधाति । दिक्षु वा आपः । अन्नं वा आपः । अद्भयो वा अन्नंआयते । यदेवाद्भयोऽनुआयंते । तदवंरुन्धे । तं वा एतमंरुणाः केतवो वातंरशुना ऋषयोऽचिन्वन्न् । तस्मांदारुणकेतुकः ॥ १०२ ॥

तदेषाभ्यर्नृक्ता । केतवो अरुणासश्च । ऋषयो वातंरश्चनाः । प्रतिष्ठाग् शतधाहि । समाहितासो सहस्रधायंसमितिं । श्वतशंश्चैव सहस्रशञ्च प्रतितिष्ठति । य एतमृग्निञ्चिनुते य उंचैनमेवं वेर्द ॥ १०३ ॥

जानुद्घ्नीमुत्तरवेदीङ्कात्वा । अपां पूरयति । अपाग् सर्वत्वायं । पुष्करपूर्णग्रुकमं पुरुषमित्युपंदधाति । तपो वै पुष्करपूर्णम् । सत्यग्रुकमः । अमृतं पुरुषः । पुतावद्वा वास्ति । यावदेतत् । यावदेवास्ति ॥ १०४॥

तदवंरुन्धे । कूर्ममुपंदधाति । अपामेव मेधुमवंरुन्धे । अथौ

स्वर्गस्यं लोकस्य समंष्ट्यै । आपंमापामुपरसर्वीः । अस्मादुस्मा-दितोऽमुतः । अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च । सहसंश्वस्करिर्द्वेया इतिं । बाय्वश्चां रिक्मिपतेयः। लोकं पृणच्छिद्रं पृण ॥ १०५ ॥

यास्तिस्रः पंरमुजाः । इन्द्रघोषा वो वसुंभिरेवाह्यवेति । पश्चचितंय उपंदधाति । पाङ्क्तोऽग्निः । यावांनेवाग्निः । तश्चिनुते । लोकंपृंणया द्वितीयामुपंदधाति । पश्चं पदा वै विराट् । तस्या वा इयं पादंः । अन्तिरिक्षं पादंः । चौः पादंः । दिशः पादंः । परोरंजाः पादंः । विराज्येव प्रतितिष्ठति । य पृतमृग्निश्चिनुते । य उंचैनमेवं वेदं ॥ १०६ ॥

अग्निं प्रणीयौपसमाधायं । तम्भित एता अबीष्टंका उपंदधाति । अग्निहोत्रे दंर्शपूर्णमासयौः । प्रशुबन्धे चांतुर्मास्योषुं । अथौं आहुः । सर्वेषु यज्ञकृतुष्वितिं । अथं हस्माहारुण-स्स्वायंभुवंः। सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यनंनुषङ्गं मन्यामहे । नाना वा एतेषां वीर्याणि । कम्श्निश्चिनुते ॥ १०७ ॥

स्त्रियम्प्रिञ्चिंन्वानः । कम्प्रिञ्चिंनुते । सावित्रम्प्रिञ्चिंन्वानः । कम्प्रिञ्चिंनुते । नाचिकेतम्प्रिञ्चिंन्वानः । कम्प्रिञ्चिंनुते । चातुर्होत्रिय - मृप्तिञ्चिंन्वानः । कम्प्रिञ्चिंनुते । वैश्वसृजम्प्रिञ्चिंन्वानः ।
कम्प्रिञ्चिंनुते ॥ १०८॥

उपानुवाक्यमाशुमुग्निर्ञ्चिन्वानः।कमुग्निर्ञ्चिनुते।इममारुणकेतुक

मृग्निञ्चिन्नान इति । वृषा वा अग्निः । वृषाणौ सग्ग्स्मालयेत् । हृन्येतास्य युज्ञः । तस्मानानुषज्यः । सोत्तरवेदिषुं कृतुषुं चिन्नीत । जुत्तर्वेद्याग्ह्यंग्निश्चीयते । प्रजाकांमश्चिन्नीत ॥ १०९ ॥

प्राजापुत्यो वा पृषोऽग्निः । प्राजापुत्याः प्रजाः । प्रजावान् भवति । य एवं वेदं । पुशुकामश्चिन्वीत । सुंज्ञानुं वा एतत् पशुनाम् । यदापः पुशुनामेव सुंज्ञानेऽग्निश्चिनुते । पुशुमान् भवति । य एवं वेदं ॥ ११० ॥

वृष्टिंकामश्चिन्वीत । आपो वै वृष्टिः । पूर्जन्यो वर्षुको भवति । य एवं वेदं । आमयावी चिन्वीत । आपो वै भेषुजम् । भेषुजमेवास्मैं करोति । सर्वमायुंरेति । अभिचरग्ंश्चिन्वीत । वज्रो वा आपंः ॥ १११ ॥

वज्रंमेव भ्रातृंच्येभ्यः प्रहंरति । स्तृणुत एनम् । तेजंस्कामो यशंस्कामः। ब्रह्मवृर्चसकांमस्स्वर्गकांमश्चिन्वीत । पृतावृद्वा वांस्ति । यावंदेतत् । यावंदेवास्ति । तदवंरुन्धे । तस्यैतद्वृतम् । वर्षिति न धावेत् ॥ ११२ ॥

अमृतं वा आपंः। अमृत्स्यानंन्तिरत्यै। नाप्सु मूत्रंपुरीषङ्कुंर्यात्। न निष्ठींवेत् । न विवसंनस्स्नायात् । गुह्यो वा एषो ऽग्निः। पुतस्याग्नेरनंतिदाहाय । न पुष्करपूर्णानि हिर्रण्यंवाऽधितिष्ठेत् । पुतस्याग्नेरनंभ्यारोहाय । न कूर्मस्याक्षींयात् । नोद्कस्याघातुं- कान्येनंमोद्दकानि' भवन्ति । अघातुंका आपः । य पृतमृग्निश्चिनुते । य उंचैनमेवं वेदं ॥ ११३ ॥

इमानुंकं भुंवना सीषधेम । इन्द्रंश्च विश्वें च देवाः । युज्ञञ्चं नस्तुन्वञ्चं प्रजाञ्चं । आदित्यैरिन्द्रंस्सह सींषधातु । आदित्यैरिन्द्रंस्सगंणो मुरुद्धिः । अस्माकं भूत्विवृता तुनूनंम् । आप्लेवस्व प्रप्लंवस्व । आण्डीभंवज् मा मुहुः । सुखादीन्दुंः खिन्धनाम् । प्रतिमुञ्जस्व स्वां पुरम् ॥ ११४॥

मरींचयस्स्वायंभुवाः । ये शंतिराण्यंकल्पयन् । ते तें देहङ्कंल्पयन्तु । मा चं ते ख्यास्मं तीरिषत् । उत्तिष्ठत् मा स्वंप्त । अग्निमिच्छध्वं भारंताः । राज्ञस्सोमंस्य तृप्तासंः । सूर्येण सुयुजोषसः । युवां सुवासाः । अष्टाचंक्रा नवंद्वारा ॥ ११५॥

देवानां पूरंयोध्या। तस्यागंहिरण्मयः कोशः। स्वर्गो लोको ज्योतिषाऽऽवृंतः। यो वै तां ब्रह्मणो वेद। अमृतेनाऽऽवृतां पुरीम्। तस्मै ब्रह्म चं ब्रह्मा च। आयुः कीर्तिं प्रजान्दंदुः। विभ्राजमानागुंहिरणीम्। यशसां संपरीवृंताम्। पुरगंहिरण्मयीं ब्रह्मा ॥ ११६॥

विवेशांऽपुराजिता । पराङ्गेत्यंज्यामयी । पराङ्गेत्यंनाश्वकी । इहचांमुत्रंचान्वेति । विद्वान्देवासुरानुंभयान् । यत्कुंमारी मन्द्रयंते । यद्योषिद्यत्पंतिव्रतां । अरिष्टुं यत्किंचं क्रियतें । अग्निस्तदनुंवेधति । अभृतांसर्भृतासश्च ॥ ११७ ॥

युज्वानो येऽप्यंयुज्वनंः। स्वयंन्तो नापेंक्षन्ते। इन्द्रंमुग्निश्चं ये विदुः। सिकंता इव संयन्तिं। रिश्मिनिस्समुदीरिताः। असमाल्लोकादंमुष्माच। ऋषिभिरदात्पृश्चिनिभैः। अपेत् वीत् वि चं सर्पतातः येऽत्रस्थ पुंताणा ये च नूर्तनाः। अहोभिरद्भिर्कुर्कुभिर्व्यक्तम्॥ ११८॥

यमो दंदात्ववसानंमस्मै । नृ मुंणन्तु नृपात्वर्यः । अकृष्टा ये च कृष्टंजाः । कुमारीषु कृनीनीषु । जारिणीषु च ये हिताः । रेतःपीता आण्डंपीताः । अङ्गिरेषु च ये हुताः । उभयान् पुत्रंपौत्रकान् । युवेऽहं यमराजंगान् । शृतमिन्नु शुरदंः ॥ ११९ ॥

अदो यद्वह्यं विल्वनम् । पितृणार्श्व युमस्यं च । वरुणस्याश्विनोरुग्नेः । मुरुताश्च विहायसाम् । कामप्रयवणं मे अस्तु । स ह्येवास्मिं सुनातनः । इति नाको ब्रह्मिश्रवो रायो धनम् । पुत्रानापो देवीरिहाऽऽहित ॥ १२०॥

विशिष्णि् ह्गृध्रंशीष्णिञ्च। अपेतों निर्ऋतिग्हंथः। परिबाधग्ग्-श्वेंतकुक्षम् । निजङ्गग्ंशब्लोदंरम् । स तान् वाच्यायया सह । अग्ने नाशय सुन्दृशंः । ईर्ष्यासूये बुंभुक्षाम् । मुन्युं कृत्यां चं दीधिरे । रथेन किग्ंशुकावंता । अग्ने नाशय सुन्दृशंः ॥ १२१ ॥

पुर्जन्याय प्रगायत । दिवस्युत्रायं मीदुषे । स नो युवसंमिच्छतु ।

395

इदं वर्चः पुर्जन्याय स्वराजें । हृदो अस्त्वन्तं रुन्तद्युयोत । मृयो भूर्वातों विश्वकृष्टयस्सन्त्वस्मे । सुपिप्पुला ओषंधीर्देवगोपाः । यो गर्भमोषं-धीनाम् । गर्वांङ्कृणोत्यर्वताम् । पुर्जन्यः पुरुषीणाम् ॥ १२२ ॥

पुनंमि मैत्विन्द्रियम् । पुन्रायुः पुन्भीगः । पुन्क्रीह्मणमैतु मा । पुन्द्रिविणमैतु मा । यन्मेऽच रेतः पृथिवीमस्कान्ं । यदोषंधीरप्यसंर्चदापः । इदन्तत्पुन्रादंदे । दीर्घायुत्त्वाय् वर्चसे । यन्मे रेतः प्रसिंच्यते । यन्म आजायते पुनः । तेनं मामुमृतं कुरु । तेनं सुप्रजसंङ्करु ॥ १२३ ॥

अद्भयस्तिरोधाऽजायत । तवं वैश्रवणस्संदा । तिरोधिहि सप्त्नार्नः। ये अपोऽश्नन्ति केचन । त्वाष्ट्रीं मायां वै श्रवणः । रथग्सहस्रवन्धुरम् । पुरुश्चक्रग्सहस्राश्चम् । आस्थायायाहि नो बुलिम् । यस्मै भूतानि बुलिमावहन्ति । धनुङ्गावो हस्तिहिरण्यमश्चान्ं ॥ १२४॥

असाम सुमृतौ युज्ञियंस्य । श्रियं बिभ्रुतोऽन्नंमुखीं विराजम् । सुदुर्शने चं ब्रौश्चे चं । मैनागे चं महागिरौ । शृतद्वाद्वारंगमन्ता । सग्हार्यन्नगरं तवं । इति मन्त्राः । कल्पोंऽत ऊर्ध्वम् । यदि बल्ग् हरैत् । हुरुण्यनाभये वितुदयें कौबेरायायं बेलिः ॥ १२५॥

सर्वभूतिधपतये नेम इति । अथ बलिग्हत्वोपतिष्ठेत । क्षत्रं क्षत्रं वै<sup>भ</sup>श्रवृणः । ब्राह्मणां वयुग्गुरमः । नर्मस्ते अस्तु मा मां हिग्सीः । अरमात्प्रविश्यान्नंमद्भीति । अथ तमग्निमांदधीत । यस्मिन्नेतत्कर्म प्रंयुञ्जीत । तिरोधा भूः । तिरोधा भुवंः ॥ १२६ ॥

तिरोधारस्वः। तिरोधा भूर्भुव्रस्वः। सर्वेषां लोकानामाधिपत्यें सीद्देति। अथ तमग्निंमिन्धीत। यस्मिन्नेतत्कर्म प्रंयुश्चीत। तिरोधा भूस्स्वाहां। तिरोधा भुवरस्वाहां। तिरोधास्स्वंस्स्वाहां। तिरोधा भूर्भुव्रस्त्वंस्स्वाहां। यस्मिन्नस्य काले सर्वा आहुतीर् हुतां भवेयुः॥ १२७॥

अपि ब्राह्मणंमुखीनाः । तस्मिन्नहः काले प्रयुक्षीत । परंस्सुप्त-जनाद्वेपि । मारम प्रमाद्यन्तंमाध्यापयेत् । सर्वार्थांस्सिद्धवन्ते । य एवं वेद । क्षुध्यन्निदंमजानताम् । सर्वार्था नं सिद्धवन्ते । यस्तै विघातुको भ्राता । ममान्तर्ह्दये श्रितः ॥ १२८॥

तस्मां इममग्रपिण्डंञ्जहोमि । स में ऽर्थान्मा विवंधीत् । मयि स्वाहां । राजाधिराजायं प्रसद्धसाहिनें । नमीं वयं वैश्वणायं कुर्महे । स मे कामान्कामकामाय मह्मम् । कामेश्वरो वैश्वणायं दंदातु । कुवेरायं वैश्वणायं । महाराजाय नमः । केतवो अरुणासश्च । ऋष्यो वातरशनाः । प्रतिष्ठाग्शतधां हि । सुमाहितासो सहसुधायसम्। शिवानुश्शन्तमा भवन्तु। दिव्या आपु ओषधयः। सुमृडीका सरंस्वति। मा ते व्योम सुन्दृशिं ॥ १२९॥

संवत्सरमेतंद्वतं चरेत् । द्वौं वा मासौ । नियमस्संमासेन ।

तस्मिन्नियमंविशेषाः । त्रिषवणमुदकोपस्पर्शी । चतुर्थकालपानं-भक्तस्स्यात् । अहरहर्वा भैक्षंमश्रीयात् । औदुंबरीभिस्समिद्धिरग्निं परिचरेत् । पुनर्मामैत्त्विन्द्रियमित्येतेनाऽनुंवाकेन । उद्धृतपरिपूता-भिरद्भिः कार्यं कुर्वीत ॥ १३०॥

अंसञ्चयवान् । अग्नये वायवे सूर्याय । ब्रह्मणे प्रंजापतये । चन्द्रमसे नेक्षत्रेभ्यः । ऋतुभ्यस्संवत्सराय । वरुणायारुणायेति व्रतहोमाः । प्रवर्ग्यवंदादेशः । अरुणाः काँण्डऋषयः । अरण्ये ऽधीयीरन् । भद्रङ्कर्णेभिरिति द्वे जिपत्वा ॥ १३१ ॥

महानाम्नीभिरुदकग् संग्र्स्पुर्श्य । तमाचौर्यो दुद्यात् । शिवानश्शन्तमेत्योषधीरालुभते । सुमृडीकेंति भूमिम् । एवमंपवृगे । धेनुर्दृक्षिणा । कग्सं वासंश्व क्षौमम् । अन्यद्वा शुक्रम् । यथाशक्ति वा । एवग्ग्स्वाध्यायधर्मेण । अरण्येऽधीयीत । तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति ॥ १३२ ॥

ॐ भृद्रङ्कर्णे भिश्भृणुयामं देवाः । भृद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजंत्राः । स्थिरेरङ्कैस्तुष्टुवाग्ंसंस्तुन्भिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रेवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहुस्पतिर्दधातु ॥ १३३॥

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ॰



#### ॥ पुरुषसूक्तम् ॥

तैत्तिरीयारण्यकम् - तृतीयः प्रश्नः

ॐ तच्छुं योरावृंणीमहे । गातुं युज्ञायं । गातुं युज्ञपंतये । दैवीं स्वस्तिरंस्तु नः । स्वस्तिर्मानुंषेभ्यः । ऊर्ध्वं जिंगातु भेषुजम् । शं नों अस्तु द्विपदें । शं चतुंष्पदे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ सहस्रंशीर्षा पुरुषः । सहस्राक्षः सहस्रंपात् । स भूमिं विश्वतों वृत्वा । अत्यंतिष्ठदृशाङ्कुलम् । पुरुष पुवेदग्ं सर्वम्ँ । यद्भूतं यच्च भव्यम्ँ । जुतामृंतृत्वस्येशांनः । यदन्नेंनातिरोहंति । पुतावांनस्य महिमा । अतो ज्यायाग्श्च पूरुषः ॥ १ ॥

पादों ऽस्य विश्वां भूतानि । त्रिपादंस्यामृतं दिवि । त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुंषः । पादों ऽस्येहाऽऽभंवात्पुनंः । ततो विष्वुङ्व्यंक्रामत् । साञ्चनान्ञने अभि । तस्मांद्विराङंजायत । विराजो अधि पूरुंषः । स जातो अत्यंरिच्यत । पृश्चाद्भूमिमथों पुरः ॥ २ ॥

यत्पुरुषेण हृविषां । देवा यज्ञमतंन्वत । वृसुन्तो अस्यासीदाज्यम् । ग्रीष्म इध्मश्शरद्भविः । सप्तास्यासन्परिधयः । त्रिः सप्त समिधः कृताः । देवा यद्यज्ञ तन्वानाः । अबध्नन्पुरुषं पशुम् । तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् । पुरुषं जातमग्रतः ॥ ३ ॥

तेनं देवा अयंजन्त । साध्या ऋषयश्च ये । तस्माँचुज्ञात्सर्वृहुतः ।

संभृतं पृषदाज्यम् । पृशूग्स्ताग्श्चेक्रे वायव्यान् । आर्ण्यान्ग्राम्याश्च ये । तस्मांच्ज्ञात्सर्वृहुतंः । ऋचः सामानि जि्ञरे । छन्दाग्ंसि जिञ्जरे तस्मांत् । यजुस्तस्मांदजायत ॥ ४॥

तस्मादश्वां अजायन्त । ये के चों भयादंतः । गावों ह जिहे तस्मात् । तस्मां जाता अंजावयः । यत्पुरुषं व्यंदधुः । कृतिधा व्यंकल्पयन् । मुखं किमंस्य कौ बाह् । कावूरू पादांवुच्येते । ब्राह्मणों उस्य मुखंमासीत् । बाह् रांजन्यः कृतः ॥ ५॥

जुरू तदंस्य यद्वैश्यः । पुद्भ्याग् शूद्रो अंजायत । चुन्द्रमा मनंसो जातः । चक्षोः सूर्यो अजायत । मुखादिन्द्रश्चाग्निश्चं । प्राणाद्वायुरंजायत । नाभ्यां आसीद् न्तरिक्षम् । शीर्ष्णो चौः समंवर्तत । पुद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांत् । तथां लोकाग्ं अंकल्पयन् ॥ ६ ॥

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् । आदित्यवर्णं तमसस्तुपारे । सर्वणि क्पाणिं विचित्य धीरंः । नामानि कृत्वाऽभिवद्न् , यदास्तै । धाता पुरस्ताद्यमुंदाजहारं । राक्रः प्रविद्वान्प्रदिशश्चतंस्रः । तमेवं विद्वानमृतं इह भवति । नान्यः पन्था अयंनाय विद्यते । यज्ञेनं यज्ञमंयजन्त देवाः । तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन् । ते हु नाकं महिमानंः सचन्ते । यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ७ ॥

अद्भयः संभूतः पृथिव्यै रसाँच । विश्वकर्मणः समवर्तताधि । तस्य त्वष्टां विदर्धदूपमेंति । तत्पुरुषस्य विश्वमाजानुमग्रे । वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् । आदित्यवेर्णं तमसः परस्तात् । तमेवं विद्वानमृतं इह भवति । नान्यः पन्थां विद्यतेऽयंनाय । प्रजापंतिश्चरति गर्भे अन्तः । अजायंमानो बहुधा विजायते ॥ ८॥

तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् । मरीचीनां पुदिमिच्छन्ति वेधसः । यो देवेभ्य आतंपति । यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातः । नमी रुचाय ब्राह्मये । रुचं ब्राह्मं जनयंन्तः । देवा अग्रे तदंबुवन् । यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् । तस्यं देवा असुन् वर्शे ॥ ९ ॥

हीश्चं ते लुक्ष्मीश्च पत्न्यौँ । अहोरात्रे पार्श्वे । नक्षंत्राणि रूपम् । अश्विनौ व्यात्तम् । इष्टं मंनिषाण । अमुं मंनिषाण । सर्वे मनिषाण ॥ १० ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

### ॥ नारायणसूक्तम् ॥

तैत्तिरीयारण्यकम् - 4. प्रपाठकः - 10 अनुवाकः - 13

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजुस्वि-नावधीतमस्तु मा विद्विषावहैं ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ॥ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंमभुवम् । विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् । विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणग् हेरिम् । विश्वंमेवेदं पुरुष-स्तद्विश्व-मुपंजीवति । पतिं विश्वंस्यात्मेश्वंरुग्ं शाश्वंतग्ं शिव-मच्युतम् । नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं पुरायणम् । नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः । नारायणपरं ब्रह्मं तत्त्वं नारायणः परः । नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः । यचं किञ्चिज्जंगत्सुर्वं दृश्यते" श्रूयतेऽपिं वा ॥

अन्तर्बहिश्चं तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः । अनेन्तमव्ययं क्विग् संमुद्रेऽन्तं विश्वशंमभुवम् । पद्मकोश-प्रंतीकाशग्ं हृदयं चाप्यधोमूंखम् । अधों निष्ट्या विंतस्त्यान्ते नाभ्यामूंपरि तिष्ठंति । ज्वालमालाकुलं भाती विश्वस्यायतुनं महत् । सन्तंतग् शिलाभिस्तु लम्बंत्याकोशुसन्निभम् । तस्यान्ते' सुषिरग्ं सूक्ष्मं तस्मिन्ं सर्वं प्रतिष्ठितम् । तस्य मध्ये महानंग्नि-र्विश्वार्चि'-र्विश्वतोमुखः। सोऽग्रंभुग्विभंजन्तिष्ठ-बाहारमजरः कविः । तिर्यगूर्ध्व-मंधक्शायी रक्ष्मयंस्तस्य सन्तंता । सन्तापयंति स्वं देहमापांद-तलमस्तंकः । तस्य मध्ये वहिंशिखा अणीयों ध्वी व्यवस्थितः । नीलतों - यदंमध्यस्था - द्विद्युर्लेखेव भास्वंरा । नीवारशूकंवत्तन्वी पीता भौरवत्यणूपंमा । तस्यौः शिखाया मध्ये परमौतमा व्यवस्थितः । स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ॥

ऋतग् सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गेलम् । ऊर्ध्वरेतं विरूपक्षां विश्वरूपाय वै नमो नर्मः॥

ॐ नारायणायं विदाहें वासुदेवायं धीमहि । तन्नों विष्णुः प्रचोदयाँत्॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ विष्णुस्क्तम् ॥

ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विमुमे रजाग्ंसि यो अस्कंभायदुत्तंरग्ं सुधस्थं विचक्रमाणक्षेधोरुंगायो विष्णोर्राटंमसि विष्णोः पृष्ठमंसि विष्णोः क्रप्तेरथो विष्णो-स्स्यूरंसि विष्णोधीवमंसि वैष्णवमंसि विष्णवे त्वा ॥

तर्दस्य प्रियम्भिपाथों अश्याम् । नरो यत्रं देवयवो मदेन्ति । उरुक्रमस्य स हि बन्धुंरित्था । विष्णोः पदे पंरमे मध्व उथ्संः । प्रतिद्वष्णुंरस्तवते वीर्याय । मृगो न भीमः कुंचरो गिंरिष्ठाः । यस्यो-रुषुं त्रिषु विक्रमणेषु । अधिक्षियन्ति भुवंनानि विश्वाः । परो मात्रया तनुवां वृधान । न तें महित्वमन्वंश्नुवन्ति ॥

उभे ते विद्यारजंसी पृथिव्या विष्णो देवत्वम् । प्रमस्यं विश्से । विचंक्रमे पृथिवीमेष एताम् । क्षेत्रांय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् । ध्रुवासो अस्य कीरयो जनांसः । ऊरुक्षितिग् सुजनिमाचकार । त्रिर्देवः पृथिवीमेष एताम् । विचंक्रमे शतचैंसं महित्वा । प्रविष्णुरस्तु त्वसुस्तवीयान् । त्वेषग्ग्ह्यांस्य स्थविंरस्य नामं ॥

अतो देवा अंवन्तुनो यतो विष्णुं-विचक्रमे । पृथिव्यारसप्त धार्मभिः । इदं विष्णुं-विचेक्रमे त्रेधा निदंधे पदम् । सम्द्रमस्य पाग्ं सुरे । त्रीणि पदा विचेक्रमे विष्णुंर्गोपा अदौभ्यः । ततो धर्माणि धारयन् । विष्णोः कर्माणि पश्यत यतौ ब्रुतानि पस्पशे । इन्द्रंस्य युज्यस्सर्खां ॥

तिद्वष्णोः पर्मं पुदग् सदां पश्यन्ति सूरयंः । दिवीव चक्षुरातंतम् । तिद्वप्रांसो विपन्यवों जागृवाग् सस्सिमिंन्धते । विष्णो-र्यत्परमं पुदम् । पर्योप्त्या अनेन्तरायाय सर्वस्तोमोऽति रात्रं उत्तम महर्भवित सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्त्यै सर्वमेव तेनांप्नोति सर्वं जयित ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ श्रीसूक्तम् ॥

ऋ. सं. अष्टकम्. ४ अ. ४ परि. सू. 11

ॐ॥ हिरंण्यवर्णां हरिंणीं सुवर्णरज्ञतसंजाम्। चन्द्रां हिरण्मंयीं लक्ष्मीं जातेवेदो म् आवंह ॥ तां म् आवंह जातेवेदो लक्ष्मीमनं-पग्गमिनींम्। यस्यां हिरंण्यं विन्देयं गामश्रं पुरुषानहम् ॥ अश्वपूर्वां रंथम्घ्यां हस्तिनांद-प्रबोधिनीम् । श्रियं देवीमुपंह्यये श्रीमीं देवीर्जुषताम् ॥ कां सोस्मितां हिरंण्यप्राकारांमार्द्रां ज्वलंन्तीं तृप्तां तर्पयंन्तीम् । पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपंह्यये श्रियम् ॥ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलंन्तीं श्रियं लोके देवजुंष्टामुदाराम् । तां पद्मिनींमीं शरंणमृहं प्रपंद्येऽलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृंणे ॥ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्यतिस्तवं वृक्षोऽथ बिल्वः । तस्य फलांनि तपसा नुंदन्तु मायान्तरायाश्चं बाह्या अलक्ष्मीः ॥

उपैतु मां देवसुखः कीर्तिश्च मणिना सुह । प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं दुदातुं मे ॥ क्षुत्पिपासामेलां ज्येष्ठामेलुक्ष्मीं नांशयाम्यहम् । अभूतिमसंमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहांत् ॥ गुन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणींम् । ईश्वरीग्ं सर्वभूतानां तामिहोपंह्रये श्रियम् ॥ मनंसः काममाकूतिं वाचः सत्यमंशीमहि । पश्नां रूपमन्नस्य मिय श्रीः श्रंयतां यशः॥ कर्दमेन प्रजाभूता मिय संभव कर्दम । श्रियं वासयं मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥ आपं: सृजन्तुं स्निग्धानि चिक्कीत वंस मे गृहे । नि चं देवीं मातरं श्रियं वासयं मे कुले । आर्द्रा पुष्करिंणीं पुष्टिं पिङ्गलां ्पंद्ममालिनीम् । चुन्द्रां हिरण्मंयीं लुक्ष्मीं जातंवेदो म आवंह ॥ आर्द्री यः करिंणीं यष्टिं सुवर्णां हेंममालिनीम् । सूर्यां हिरण्मंयीं लक्ष्मीं जातंवेदो म आवंह । तां म आवंह जातंवेदो लुक्ष्मीमनपगामिनींम् । यस्यां हिरंण्यं प्रभूतं गावीं दास्यो ऽश्वीन् , विन्देयं पुरुषानुहम् ॥

यः शुचिः प्रयंतो भूत्वा जुहुयाँदाज्य मन्बंहम् । श्रियः पञ्चदंशर्चं च श्रीकामः सत्ततं जंपेत् । पद्मानने पद्म जुरू पद्माक्षी पद्मसंभवे । त्वं मां भुजस्वं पद्माक्षी येन सौंख्यं लुभाम्यंहम् ॥ अश्वदायी गीदायी धनदायी महाधने । धनं मे जुषेतां देवि सुर्वकामाञ्च देहिं मे ॥ पुत्रपौत्र धनं धान्यं हुस्त्यश्वादिगुवे रथम् । प्रजानां भंविस माता आयुष्मन्तं कृरोतुं माम् ॥ धनंमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुंः। धनमिन्द्रो वृहस्यितिर्वरुणं धनमञ्जेते ॥ वैनंतेय सोमं पिव सोमं पिवतु वृत्रहा। सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददांतु सोमिनंः ॥ न क्रोधो न चं मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मंतिः। भवन्ति कृतंपुण्यानां भक्तानां श्रीस्तं ज्येत्सदा ॥ वर्षन्तु ते विभाविर दिवो अभ्रस्य विद्युतः। रोहंन्तु सर्ववीजान्यव ब्रंह्म द्विषो जंहि ॥ पद्यंप्रिये पिविनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षि। विश्वंप्रिये विष्णु मनो उनुकूले त्वत्यांदपुद्मं मिय सन्निधत्स्व ॥ या सा पद्मासनस्था विपुलकितिरी पद्मपत्रायताक्षी। गम्भीरा वर्तनाभिः स्तनभर निता शुभ्र वस्नोत्तरीया ॥ लक्ष्मीर्दिव्यै-र्गजेन्द्रैर्मृणिगण खचितै-स्स्नापिता हें मुकुम्भैः।

नित्यं सा पंदाह्स्ता मम वसंतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ॥ लृक्ष्मीं क्षीरसमुद्र राजतनयां श्रीरङ्गधामैश्वरीम् । दासीभूतसमस्त देव वनितां लोकैक् दीपांकुराम् । श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् । त्वां त्रैलोक्य कुटुंम्बिनीं सुरसिजां वन्दे मुकुंन्दप्रियाम् ॥

सिद्धलुक्ष्मी-र्मो क्षलुक्ष्मी-र्जेयलंक्ष्मीरस्ररस्वती । श्रीलक्ष्मीर्वर लुक्ष्मीश्च प्रसन्ना मंम सर्वदा । वरांकुशौ पाशमभीतिमुद्धां कुरैर्वहन्तीं कंमलासनस्थाम् । बालार्क कोटि प्रतिभा त्रिणेत्रां भुजेहमाद्यां जंगदीश्वरीं त्वाम् ॥

सुर्वमङ्गल्माङ्गल्ये शिवे सुर्वार्थं साधिके । शरंण्ये त्र्यम्बंके देवि नारायणि नमोऽस्तुं ते ॥ नारायणि नमोऽस्तुं ते । नारायणि नमोऽस्तुं ते ॥

सरसिज-निलये सरौजहुस्ते धवलतरांशुक गन्धर्मौल्यशोभे । भगवति हरिवल्लभें मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रंसीद मह्यम् ॥

विष्णुं पृत्नीं क्षंमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम् । विष्णोः प्रियसंखीं देवीं नुमाम्यच्युंत- वृह्यभाम् ॥

मुह्युलुक्ष्मी चं विद्यहें विष्णुपुत्नी चं धीमहि । तन्नों लक्ष्मीः प्रचोदयाँत् ॥ श्री-वर्चस्य-मायुंष्य-मारोंग्यमाविधात् पर्वमानं महीयते । धनं धान्यं पृशुं बहुपुंत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुंः ॥ ऋणरोगादि-दारिद्रच-पापक्षुंदुपमृत्यंवः । भयंशोकमंनस्तापा नृश्यन्तुं ममु सर्वदा ॥

श्रियं जात श्रिय् आनिर्याय् श्रियं वयो जिन्तृभ्यो दधातु । श्रियं वसाना अमृतृत्वमायन् भजैति सद्यः संविता विदध्यून् ॥ श्रियं एवैनं तच्छ्रियामादधाति । सन्तृतमृचा वषट्कृत्यं सन्धत्तं सन्धीयते प्रज्या पृशुभिः । य एवं वेद । ॐ मृहादेव्ये चं विद्यहे विष्णुपृत्नी चं धीमहि । तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### ॥ भूसूक्तम् ॥

तैत्तिरीय संहिता . काण्डम् - 1 प्रपाठकः - 5 अनुवाकः - 3 तैत्तिरीय ब्राह्मणम् अष्टकम् - 3 प्रश्वः - 1 अनुवाकः - 2

ॐ ॥ भूमिं भूम्ना बौर्वं रिणाऽन्तरिक्षं महित्वा । उपस्थें ते देव्यदितेऽग्निमंत्राद-मृत्राबायादंधे । आऽयङ्गोः पृश्लिरक्रमी दसंनन्मातरं पुनः । पितरं च प्रयन्त्सुवः । त्रिग्राबाम् विराजति वाक्यंतुङ्गायं शिश्रिये । प्रत्यंस्य वहु बुभिः । अस्य प्राणादंपानृत्यंन्तश्चरति रोचना । व्यख्यन् महिषः सुवः । यत्त्वां क्रुद्धः पंरोवपंमन्युना यदवंत्र्या । सुकल्यंमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि । यत्तं मृन्युपंरोप्तस्य पृथिवीमनुंदध्वसे । आदित्या विश्वे तद्देवा वसंवश्च समाभरन् ।

मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्धसुंघा देवी वासवी । ब्रह्मवर्चसः पिंतृणाग् श्रोत्रं चक्षुर्मनः । देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रस्वरी । सदंने सत्यायंने सीद । समुद्रवंती सावित्रीह् नो देवी महाङ्गी । महीघरंणी महोव्यथिष्ठा-श्शुङ्गे शृंङ्गे यज्ञे यंज्ञे विभीषिणी । इन्द्रंपत्नी व्यापिनी सुरसरिदिह । वायुमती जल्श्ययंनी श्रियंधाराजां सत्यन्धोपिरीमेदिनी । श्वोपिरिधत्तं परिगाय ।

विष्णुपत्नीं मेहीं देवीं माधवीं माधवप्रियाम् । लक्ष्मीं प्रियसंखीं देवीं नुमाम्यच्युंतवृङ्गभाम् । ॐ धुनुर्धरायै विबाहें सर्वसिद्धचै चं धीमिह । तन्नों धरा प्रचोदयात् । महीं देवीं विष्णुंपत्नी-मजूर्याम् । प्रतीचीं मेनाग् हुविषां यजामः । त्रेधा विष्णुंरुरुगायो विचंक्रमे । महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् । तच्छोणैतिश्रवं-इच्छमाना । पुण्यग्ग् श्लोकं यजमानाय कृण्वती ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ नीळासूक्तम् ॥

तैत्तिरीय संहिता . काण्डम् - 4 प्रपाठकः - 4 अनुवाकः - 12

ॐ॥ गृणाहि । घृतवंती सवित्तराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिराशांनी अस्तु । ध्रुवा दिशां विष्णुंपत्न्यघोराऽस्येशांनासहंसोया मनोतां । बृह्स्यतिं-र्मात्तिश्चोत वायुस्संन्धुवानावातां अभि नों गृणन्तु । विष्टुम्भो दिवोधुरुणंः पृथिच्या अस्येश्यांना जगंतो विष्णुंपत्नी ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥



यथा बिम्बमेकं रवेरम्बरस्थं प्रतिच्छायया तावदेकोदकेषु । समुद्भासतेऽनेकरूपं यथावत् त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥

महाकालसंहिता

# ॥ दुर्गासूक्तम् ॥

तैत्तिरीयारण्यकम् - 4 प्रपाठकः - 10 अनुवाकः - 2

ॐ ॥ जातवेंदसे सुनवाम सोमं मरातीयतो निदंहाति वेदंः । स नंः पर्षदितं दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धुं दुरिताऽत्यग्निः ॥ तामग्निवंर्णां तपंसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कंर्मफलेषु जुष्टांम् । दुर्गां देवीग् शरंणमहं प्रपंद्ये सुतरंसि तरसे नर्मः ॥ अग्ने त्वं पारया नव्यों अस्मान्थ्स्वस्तिभिरतिं दुर्गाणि विश्वां । पूर्श्वं पृथ्वी बंहुला नं उर्वी भवां तोकाय तनयाय शंयोः ॥ विश्वांनि नो दुर्गहां जातवेदुः सिन्धुन्न नावा दंरिताऽतिंपर्षि । अग्नें अत्रिवन्मनंसा गृणानों ऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् ॥ पृतना जितग् सहंमानमुग्रमग्निग् हुंवेम परमाथ्सधस्थांत् । स नंः पर्षदितं दुर्गाणि विश्वा क्षामंद्देवो अति दुरिताऽत्यग्निः॥ प्रत्नोषिं कमीड्यों अध्वरेषुं सनाच होता नव्यंश्व सित्सं । स्वाञ्चांऽग्ने तुनुवं पिप्रयंस्वारमभ्यं च सौभंगमायंजस्व ॥ गोभिर्जुष्टंमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णो-रनुसंचेरेम। नार्कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मदियन्ताम् ॥

[ॐ कात्यायनायं विद्यहें कन्यकुमारिं धीमहि । तन्नीं दुर्गिः प्रचोदयात् ॥] ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ देवीसूक्तम् ॥

ऋग्वेद - संहिता . मण्डलम् - 10 अष्टकम् - 8 सूक्तम् - 125 ॐ ॥ अहं रुद्रेभिर्वसुंभिश्वराम्यहमाँदित्यैरुत विश्वदे वैः । अहं मित्रावरुणोभा बिंभर्म्यहर्मिंन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥१॥ अहं सोममाहनसैं बिभर्म्यहं त्वष्टौरमुत पूषणं भगम् । अहं दंधामि द्रविंणं हुविष्मंते सुप्राच्ये ए ई यर्जमानाय सुन्वते ॥ २॥ अहं राष्ट्री संगमनी वस्नां चिकित्षी प्रथमा यज्ञियानाम् । तां मां देवा व्यंदधुः पुरुत्रा भूरिंस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीम् ॥ ३॥ मया सोऽअनंमत्ति यो विपर्श्यति यः प्राणिति यई शृणोत्युक्तम् । अमन्तवोमान्त उपंक्षियन्ति श्रुधिश्रुंत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ४॥ अहमेव स्वयमिदं वंदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । यं कामये तं तेमुग्रं कृंणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुंमेधाम् ॥ ५॥ अहं रुद्राय धनुरातंनोमि ब्रह्मद्विषे शरंवेहन्त वा उं। अहं जनाँय समदं कृणोम्यहं द्यावांपृथिवी आविंवेश ॥ ६॥ अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्य (अ) १न्तः समुद्रे । ततो निर्तिष्ठे भुवनानु निश्चो तामूं द्यां वृष्मणोपंस्पृशामि ॥७॥ अहमेव वातंऽइव प्रवाम्यारभंमाणा भूवंनानि विश्वा । परो दिवा परएना पृंथिच्यै तावंती महिना संबंभूव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ मेधासूक्तम् ॥

तैक्तिग्यारण्यकम् - 4 प्रणठकः - 10 अनुवाकः - 41-44 ॐ यरछन्दंसामृषभो विश्वरूपः। छन्दोभ्योऽध्यमृतांध्सम्बभूवं। स मेन्द्रों मेधयां स्पृणोतु । अमृतंस्य देवधारंणो भूयासम्। शरीरं मे विचेर्षणम् । जिह्वा मे मधुंमत्तमा । कर्णीभ्यां भूरिविश्चंवम् ।

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥

ब्रह्मणः कोशोंऽसि मेधया पिंहितः । श्रुतं में गोपाय ॥

ॐ मेघादेवी जुषमाणा न आगा-द्विश्वाची भुद्रा सुंमनस्यमाना । त्वया जुष्टां नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वंदेम विदर्थं सुवीराः । त्वया जुष्टं ऋषि-भवित देवि त्वया ब्रह्मांऽऽगृतश्री-रुत त्वया । त्वया जुष्टं-श्चित्रं विन्दते वसु सानों जुषस्व द्रविणो न मेधे ॥

मेधां म् इन्द्रीं ददातु मेधां देवी सरस्वती । मेधां में अश्विनांबुभा-वार्धत्तां पुष्करस्रजा । अप्सरासुं च या मेधा गन्धवेंषुं च यन्मनः। देवीं मेधा सरस्वती सा मीं मेधा सुरभि-र्जुषताग् स्वाहां॥

आमीं मेधा सुरभि-र्विश्वरूपा हिरंण्यवर्णा जगंती जगम्या। ऊर्जस्वती पर्यसा पिन्वमाना सा मीं मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् ॥ मिथं मेधां मिथं प्रजां मय्यग्निस्तेजी दधातु मिथं मेधां मिथं प्रजां मयीन्द्रं इन्द्रियं दंधातु मिथं मेधां मिथं प्रजां मिथ सूर्यो भ्राजी दधातु॥

[ॐ हुंस हुंसार्य विबहें परमहुंसार्य धीमहि । तन्नीं हंसः प्रचोदयाँत्॥] ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ सरस्वतीसूक्तम् ॥

(ऋम्बेद संहिता)

ॐ इयमंददाद्रभुसमृणुच्युतं दिवौदासं वध्र्यश्वायं दाशुषे । या शश्चन्तमाच्खशदावसं पणिं ता ते दात्राणि तविषा संरस्वती ॥ १ ॥ इयं शुष्मे भिर्विसुखा ईवारुजुत्सानुं गिरीणां तंविषेभिं रूर्मिभिः । पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वती मा विवासेमधीतिभिः ॥ २ ॥ सरस्वित देवनिदो नि बंर्हय प्रजां विश्वस्य बृसंयस्य मायिनः । उत क्षितिभ्योऽवनीरिविन्दो विषमे भ्यो अस्रवो वाजिनीवित ॥ ३ ॥ प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती । धीनामंवित्र्यंवतु ॥ ४ ॥

यस्त्वां देवि सरस्वत्युपब्रूते धर्ने हिते। इन्द्रं न वृंत्रत्र्ये ॥ ५ ॥ त्वं देंवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि। रदां पूषेवं नः सनिम् ॥ ६ ॥ उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरंण्यवर्तनिः । वृत्रघ्नी विष्टि सुष्टुतिम् ॥ ७ ॥ यस्यां अनुन्तो अहुंतस्त्वेषश्चरिष्णुरंणिवः। अमृश्चरंति रोहंवत् ॥ ८ ॥

सा नो विश्वा अति द्विषः स्वस्ॄंरन्या ऋतावरी। अतुन्नहेंव स्र्यः॥९॥ उत नंः प्रिया प्रियासुं सप्तस्वंसा सुजुंष्टा। सरंस्वती स्तोम्यां भूत् ॥ १०॥ आपुप्रुषी पार्थिवान्युरु रजों अन्तरिक्षम्। सरंस्वती निदस्पातु ॥ ११ ॥ त्रिष्धस्यां सप्तधातुः पञ्चं जाता वर्धयन्ती । वाजेंवाजे हव्यांभूत् ॥ १२ ॥

प्र या मंहिम्ना महिनांसु चेकिते चुम्नेभिर्न्या अपसाम्परतमा।
रथं इव बृह्ती विभ्वने कृतोपुस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥१३॥
सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो मापं स्मरीः पयंसा मा न आ धंक्।
जुषस्व नः सख्या वेश्यां च मा त्वत् क्षेत्राण्यरंणानि गन्म ॥१४॥
प्र क्षोदंसा धायंसा सम्र पुषा सरस्वती धुरुणमायंसी पूः।प्रबावंधाना
रथ्येव याति विश्वा अपो मंहिना सिन्धुरन्याः॥१५॥ एकांचेतत्
सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ संमुद्रात्। रायश्चेतन्ती
भुवनस्य भूरेष्ट्रतं पयो दुदुहे नाहुंषाय ॥१६॥

स बावृधे नर्यो योषणासु वृषा शिशुंर्वृष्मो युन्नियासु । स वाजिनं मुघवंद्भ्यो दधाति वि सातये तुन्वं मामृजीत ॥ १७ ॥ उत स्या नः सरंस्वती जुषाणोपं श्रवत् सुभगा युन्ने अस्मिन् । मितन्नुंभिनंमस्यैरियाना ग्या युजा चिदुत्तंग् सिखंभ्यः ॥ १८ ॥ इमा जुह्वाना युप्पदा नर्माभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व । तव् शर्मन् प्रियतंमे दधाना उपं स्थेयाम शर्णं न वृक्षम् ॥ १९ ॥ अयमुं ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्यं सुभगे व्यावः । वर्धं शुभ्रे स्तुवते रासि वाजानं , युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २० ॥ बृहदुं गायिषे वचौंऽसुर्यौ नदीनाम् । सरंस्वतीमिन्मंहया सुवृक्तिभिः स्तोमैं (विसष्ठ रोदंसी ॥२१॥ उभे यत्तै मिहना शुंभ्रे अन्धंसी अधिक्षियन्ति पूर्वः । सा नौ बोध्यवित्री मुरुत्संखा चोद् राधौं मुघोनाम् ॥२२॥ भुद्रमिद् भुद्रा कृंणवत् सरंस्वत्यकंवारी चेतित वाजिनीवती । गृणाना जमदिश्ववत् स्तुंबाना चं विसष्ठवत् ॥२३॥ जुनीयन्तो न्वग्रंवः पुत्रीयन्तंः सुदानंवः । सरंस्वन्तं हवामहे ॥२१॥

ये ते सरस्य ऊर्मयो मधुमन्तो घृत्श्चुतः । तेभिनिऽविता भव ॥ २५ ॥ पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदंर्शतः । भक्षीमिहं प्रजामिषम् ॥ २६ ॥ अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्यति । अप्रश्चास्ता इंव स्मित् प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ २७ ॥ त्वे विश्वां सरस्यति श्चितार्यूषि देव्याम् । शुनहो त्रेषु मत्स्व प्रजां दैवि दिदिब्द्धि नः ॥ २८ ॥

ड्रमा ब्रह्मं सरस्वति जुषस्वं वाजिनीवति । या ते मन्मं गृत्सम्दा ऋंतावरि प्रिया देवेषु जुह्नंति ॥ २९ ॥ पावका नः सरस्वती वाजैंभिर्वाजिनींवती । यज्ञं वंष्ठु धियावंसुः ॥ ३० ॥ चोद्वयित्री स्नृतांनां चेतंन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दंधे सरस्वती ॥ ३१ ॥ महो अर्णः सरस्वती प्र चेंतयति केतुनां । धियो विश्वा वि राजिति ॥ ३२ ॥

सरंस्वतीं देवयन्तौं हवन्ते सरंस्वतीमध्वरे तायमाँने । सरंस्वतीं सुकृतौं अह्नयन्त सरंस्वती दाशुषे वार्यंदात् ॥ ३३ ॥ सरंस्वित या सरथं ययार्थं स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदंन्ती । आसद्यास्मिन् ब्रहिषिं मादयस्वानमीवा इषु आ धे ह्यस्मे ॥ ३४ ॥ सरंस्वितीं यां पितरो हवेन्ते दक्षिणा यज्ञमंभिनक्षंमाणाः । सहस्रार्धमिळो अत्रं भागं रायस्योषं यजमानेषु धेहि ॥ ३५ ॥ आ नौं दिवो बृंहतः पर्वतादा सरंस्वती यज्ञता गंन्तु यज्ञम् । हवं देवी जुंजुषाणा घृताची शुग्मां नो वाचंमुश्ती शृंणोतु ॥ ३६ ॥

गुकामृहं सुहवां सुष्टुती हुंवे शुणोतुं नः सुभगा बोधंतु त्मनां । सीव्यत्वपः सूच्याच्छिंद्यमानया ददांतु वीरं शृतदायमुक्थ्यम् ॥३७॥ यास्ते राके सुमृतयः सुपेशंसो याभिदंदांसि दाशुषे वस्नि । ताभिनों अद्य सुमना उपागंहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥३८॥ सिनीवाि पृथेष्टुके या देवानामसि स्वसां । जुषस्व हृव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिङ्ढि नः ॥३९॥ या सुंबाहुः स्वंङ्गुरिः सुष्मां बहुस्वंरी । तस्यै विश्यत्न्यै हृविः सिनीवात्यै जुंहोतन ॥४०॥ या गुङ्ग्या सिनीवाली या गुका या सरस्वती । इन्द्राणीमंह्र जुतये वरुणानीं स्वस्तये ॥४१॥

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ रात्रीसूक्तम् ॥

ऋम्बेदसंहिता: मण्डलम् - 10 अष्टकम् - 8 सूक्तम् - 127

ॐ रात्री व्यंख्यदायती पुंच्त्रा देव्य(अ) १ क्षिभिः। विश्वा अधि श्रियों िधत ॥ १ ॥ ओर्वप्रा अमंर्त्या निवतों देव्य(उ) १ द्वतंः । ज्योतिषा बाधते तमंः ॥ २ ॥ निरुस्वसारमस्कृतोषसं देव्यांयती । अपेदुं हासते तमंः ॥ ३ ॥ सा नो अद्य यस्यां वयं नि ते यामुन्नविंक्ष्मिह । वृक्षेन वंसतिं वयंः ॥ ४ ॥ नि ग्रामांसो अविक्षत् नि पद्वन्तो नि पिक्षणंः । नि त्र्येनासंश्चिद्धिनंः ॥ ५ ॥ यावयां वृक्य(अं) १ वृक्तं यवयंस्तेन-मूर्ये । अर्था नः सुतरां भव ॥ ६ ॥ उपंमा पेपिंशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । उषं ऋणेवं यातय ॥ ७ ॥ उपं ते गा इवाकरं वृणीष्य दुंहित-दिंवः । रात्रिस्तोमं न जिग्युषे ॥ ८ ॥

आ राँत्रि पार्थिवं रर्जः पितरेः प्रायु धार्मभिः। दिवः सदाँसि बृह्ती वि तिष्ठ स् आत्वेषं वर्तते तमः॥१॥ ये ते रात्रि नृचक्षंसो युक्तासो नवतिर्नवं। अशीतिः संत्वृष्टा उतो ते सप्त सप्ततीः॥२॥ रात्रीं प्रपंचे जननी सुर्वभूतिनेवेशनीम्। भद्रां भगवती कृष्णां विश्वस्य जगतो निशाम्॥३॥ संवेशिनीं संयुमिनीं ग्रहनंक्षत्रमालिनीम्। प्रपंचोऽहं शिवां रात्रीं भद्रे पारमुशीमहि [भुद्रे पारमुशीमुह्यों नुमः]॥४॥ स्तोष्यामि प्रयतो देवीं शरण्यां बहुचप्रियाम् । सहस्रसंमितां दुर्गां जातवेंदसे सुनवाम् सोमम् ॥ ५ ॥

द्यान्त्यर्थं तद् द्विजातीनामृषिभिः सोमपाश्रिताः । ऋग्वेदे त्वं संमुत्पन्नाऽरात्रीयतो नि दंहाति वेदंः ॥६॥ ये त्वां देवि प्र पद्यन्ति ब्राह्मणां हव्यवाहंनीम् । अविद्या बहुंविद्या वा सनः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा ॥७॥ ये अग्निवर्णां शुंभां सौम्यां कीर्तियिष्यन्ति ये द्विजाः । तांस्तार्यति दुर्गाणि नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥८॥ दुर्गे षु विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकेटे । अग्निचोरनिपातेषु दुष्टग्रंहनिवारिणि ॥९॥ दुर्गे षु विषमेषु त्वं संग्रामेषु वनेषुं च । मोह्यित्वा प्रपद्यन्ते तेषां मे अभ्यं कुरु ॥१०॥

केशिनीं सर्वभूतानां पञ्चमीति च नामं च । सा मां समा निशा देवीं सर्वतः पिर रक्षंतु सर्वतः पिर रक्षत्वोन्नमः ॥११॥ तामिश्रवंणां तपंसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं केमिफलेषु जुष्टां। दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपंचे सुतरंसि तरसे नमः सुतरंसि तरसे नमः ॥१२॥ दुर्गीं दुर्गेषुं स्थानेषु शं नो देवीरिभष्टंये। य इमं दुर्गास्तवं पुण्यं एत्रौरात्रौ सदा पंठेत् ॥१३॥ सित्रः कुशिंकसोभरो सित्रवां भारद्वाजी सित्रस्तवांगायत्री। सित्रां जंपेन्नित्यं तत्कालंमुप्-पर्चते ॥१४॥ उल्रूंकयातुं शुशुल्कंयातुं जहि श्वयांतुमुत कोकंयातुम् । सुपूर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेाव प्रमृण् रक्षं इन्द्र ॥ १५ ॥

पिशंगंभृष्टिमम्भृणं पिशाचिमिन्द्र सं मृंण । सर्वृ रक्षो निबैर्हय ॥ १६ ॥ हिमस्यं त्वा जरायुंणा शाले परिं व्ययामित । [ उत हृदो हिं नो धियोऽग्निर्ददातु भेषजम् ] ॥ १७ ॥ शींतहृदो हिं नो धियोऽग्निर्ददातु भेषजम् । अन्तिकामृग्निमजनंय दूर्वादः शश्हागंमत् ॥ १८ ॥ अजातपुत्रपृक्षायां हृदयं ममं दूयते । विपुंलं वनं बृह्णकांशं चरं जातवेदः कामांय ॥ १९ ॥ मां च रक्ष पुत्रांश्व शरंणमभूत् तवं । पिंगाक्ष लोहितग्रींव कृष्णवंणं नुमोऽस्तुं ते ॥ २० ॥

अस्मान्त्रिबर्हरस्येनां सागरंस्योर्मयो यथा । इन्द्रंः क्षत्रं देदातु वर्रुणम्भि षिंचतु ॥२१॥ शृत्र्वा निर्धनं यान्तु जय त्यं ब्रह्मतेजंसा ॥२२॥ कृषिट्जूटीं सर्वभक्षं चाग्निं प्रत्यक्ष-दैवंतम् ॥२३॥ वरुणं च वशाम्यग्रें मुम पुत्रांश्च रक्षतु [मम पुत्रांश्च रक्षतु [मम पुत्रांश्च रक्षत्वोन्नमंः] ॥२४॥ साग्रं वर्षश्चतं जीव पिब खाँद च मोदं च ॥२५॥

दुःखितांश्च द्विंजांश्चैव प्रजां चं पशु पालंय ॥ २६ ॥ यावंदादित्यस्तंपति यावंद्भ्राजित चन्द्रंमाः । यावद्वायुः प्रवायिति तावंज्जीव जयां जय ॥ २७ ॥ येनं केन प्रकारेण को हि नाम नु जीवंति । परेषामुपंकारार्थं युज्जीवंति स जीवंति । पुतां वैश्वानरीं सर्वदेवान्तमोऽस्तुं ते ॥ २८॥ न चों रुभयं न चं सर्पभयं न चं व्याष्ट्रभयं न चं मृत्युभयम् । यस्यापमृत्युर्न च मृत्युः सर्वं लभते सर्वं जयते ॥ २९॥ (इति परिशिष्टम्)

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### ॥ अक्षीभ्यां ते सूक्तम् ॥

ऋग्वेदः मं-10, सू-163, ऋषिः विवृहा काश्यपः यक्ष्मनाशनम् अनुष्टुप् अक्षीभ्यां ते नासिंकाभ्यां कर्णीभ्यां छुबुंकादधिं। यक्ष्मं" शीर्षण्यं" मस्तिष्कां जिह्नाया वि वृंहामि ते ॥ १॥ ग्रीवाभ्यंस्त उष्णिहाँभ्यः कीकंसाभ्यो अनुक्यांत् । यक्ष्मं" दोषण्य (अ) १ मंसाँभ्यां बाहभ्यां वि वृंहामि ते ॥ २ ॥ आन्त्रेभ्यंस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोर्हदंयादधि । यक्ष्मं मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि वृहामि ते ॥ ३॥ ऊरुभ्यौं ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपंदाभ्याम् । यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासंदाद्भंसंसो वि वृहामि ते 11811 मेहंनाद्वनंकरणाङ्गोमंभ्यस्ते नखेभ्यः । यक्ष्मं सर्वरमादात्मनस्तमिदं वि वृंहामि ते 11 4 11 अङ्गादङ्गालोम्नों लोम्नो जातं पर्वणि पर्वणि । यक्ष्मं सर्वरमादात्मनस्तमिदं वि वृंहामि ते 11 & 11 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### ॥ अग्निसूक्तम् ॥

ऋम्वेदसंहिता. मण्डलम् - 10, अष्टकम् - 8, सूक्तम् - 80

अग्निः सप्तिं वाजंभरं दंदात्यग्निवीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम् । अग्नी रोदंसी वि चंरत् समञ्जन्नग्निर्नारीं वीरकूंक्षिं पूरें धिम् ॥ १॥ अग्नेरप्नंसः समिदंस्तु भद्राऽग्निर्मही रोदंसी आ विंवेश । अग्निरेकं चोदयत् सम-त्स्वग्निवृत्राणि दयते पुरूणि अग्निर्ह त्यं जरंतः कर्णमावाऽग्नि-रद्भयो निरंदहज्जरूथम् । अग्निरत्रिं धर्म उंरुष्यदन्त-रग्निर्नमेधं प्रजयांसृजत् सम् ॥ ३॥ अग्निर्दाद-द्रविंणं वीरपेंका अग्निर्ऋषिं यः सहस्रां सनोतिं । अग्निर्दिवि हव्यमा तंतानाऽग्नेर्धामानि विभृंता पुरुत्रा अग्निमुक्थैर्ऋषंयो वि ह्वंयन्तेऽग्निं नरो यामंनि बाधितासंः। अग्निं वयों अन्तरिक्षे पतन्ति।ऽग्निः सहस्रा परिं याति गोनाम् ॥ ५ ॥ अग्निं विशं ईळते मानुंषीर्या अग्निं मनुंषो नहुंषो वि जाताः। अग्निर्गान्धंवीं पथ्यांमृतस्याऽग्नेर्गव्यंतिर्घृत आ निषंत्ता अग्नये ब्रह्मं ऋभवंस्ततक्षु-रिग्नं महामंबोचामा सुवृक्तिम् । अग्ने प्रावं जरितारं यविष्ठाऽग्ने महि द्रविंणमा यंजस्व ॥७॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### ॥ आयुष्यसूक्तम् ॥

यो ब्रह्मा ब्रह्मण उंज्जहार प्राणैः शिरः कृत्तिवासाः पिनाकी । ईशानो देवः स न आयुर्दधातु तस्मै जुहोमि हविषां घृतेन ॥ १ ॥ विभ्राजमानः सरिरंस्य मध्या-द्रोचमानो धर्मरुचिर्य आगात् । स मृत्युपाशानपनुंच घोरानिहायुषेणो घृतमंतु देवः ब्रह्मज्योति-ब्रह्म-पत्नीषु गर्भं यमादधात् पुरुरूपं जयन्तम् । सुवर्णरंभग्रह-मंकीमर्च्यं तमायुषे वर्धयामी घृतेन श्रियं लक्ष्मी-मौबला-मंबिकां गां षष्ठीं च यामिन्द्रसेनेंंत्युदाहुः। तां विद्यां ब्रह्मयोनिग्ं सरूपामिहायुषे तर्पयामीं घृतेन ॥ ४ ॥ दाक्षायण्यः सर्वयोन्यः स योन्यः सहस्रशो विश्वरूपां विरूपाः । ससूनवः सपतयंः सयूंथ्या आयुषेणो घृतमिदं जुषुन्ताम् ॥ ५॥ दिव्या गणा बहुरूपाः पुराणा आयुश्छिदो नः प्रमध्नेन्तु वीरान् । तेभ्यो जुहोमि बहुर्धा घृतेन मा नः प्रजाग्ं रीरिषो मौत वीरान् ॥ ६ ॥ एकः पुरस्तात् य इदं बभूव यतो बभूव भुवनंस्य गोपाः । यमप्येति भुवनग् साँपराये स नो हविर्घृत-मिहायुषे तु देवः ॥ ७ ॥ वसून् रुद्रां-नादित्यान् मरुतोंऽथ साध्यान् ऋंभून् यक्षान् गन्धर्वाग्श्व पितृग्श्व विश्वान् । भृगून् सर्पाग्श्वांगिरसोऽथ सर्वान् घृतग्ं हुत्वा स्वायुष्या महयाम शश्वत् 11 < 11 विष्णो त्वं नो अन्तंमक्शर्मयच्छ सहन्त्य । प्रतेधारां मधुक्चुत उथ्सं दुहृते अक्षितम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ आ नो भद्राः सूक्तम् ॥

ऋम्वेदसंहिता. मण्डलम् - 1, अष्टकम् 1, सूक्तम् - 89

आ नो भूद्राः क्रतंवो यन्तु विश्वतोऽदंब्धासो अपरितास उद्भिदंः। देवा नो यथा सद्मिद् वृधे अस्त्रप्रांयुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥१॥ देवाना भूद्रा सुमृतिर्ऋजूयता देवाना रातिर्भि नो नि वर्तताम्। देवाना सख्यमुपं सेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥२॥ तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगा मित्रमिदिति दक्षमस्थिधम् । अर्यमणं वरुणं सोममश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥३॥ तन्नो वातो मयोभुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत् पिता द्याः। तद् ग्रावाणः सोमसुतौ मयोभुवस्तदंश्विना शृणुतं धिष्णया युवम् ॥४॥

तमीशाँनुं जगंतस्त्रस्थुष्रस्पितं धियंजिन्वमवंसे ह्महे वयम् ।
पूषा नो यथा वेदंसामसंद् वृधे रेक्षिता पायुरदंब्धः स्वस्तये ॥ ५ ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रंवाः स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति
नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पितिर्दधातु ॥ ६ ॥
पृषंदश्वा मुरुतः पृश्चिमातरः शुभं यावाँनो विदर्थेषु जग्मयः ।
अश्चिजिह्वा मनवः सूरंचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गंमन्तिह ॥ ७ ॥
भद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः भद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजंत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसंस्तुनूभि - व्यंशेम देवहिंतं यदायुः ॥ ८ ॥

श्वतिमन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रौ नश्चक्रा जरसै तुनूनौम् । पुत्रासो यत्रे पितरो भवनैति मा नौ मध्यारौरिषतायुर्गन्तौः ॥ ९॥ अदितिखौरदितिरुन्तरिक्ष-मदितिर्माता स पिता स पुतः। विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ १०॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ नवग्रहसूक्तम् ॥

ॐ शुक्कांबरधरं विष्णुं शृशिवणीं चृतुर्भुजम् । प्रसंज्ञवदेनं ध्यायेत्सर्व विध्नोपशान्तये ॥

ॐ भूः ॐ भुवः ओग्ंसुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ओग्ंसृत्यम्। ॐ तत्संवितुर्वरेण्यं भगेंदिवस्यं धीमहि। धियो यो नंः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् ॥ ममोपात्तसमस्तदुरितक्षंयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं आदिंत्यादि-नवग्रहदेवता-प्रसादिसिद्धचर्थं आदिंत्यादि-नवग्रहनमस्कारांन् करिष्ये॥ ॐ आसृत्येन रजंसा वर्तमानो निवेशयंत्रमृतं मर्त्यंच। हिर्ण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो यातिभुवना विपश्यन्। अग्निं दूतं वृंणीमहे होतांरं विश्ववेदसम्। अस्य यृङ्गस्यं सुक्रतुम्। येषामीशे पशुपतिः पश्नां चतुंष्पदामुत चं द्विपदांम्। निष्क्रीतोऽयं युङ्गियं भागमेतु रायस्पोषा यजंमानस्य सन्तु॥ ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय आदिंत्याय नमंः॥१॥ ॐ आप्यायस्व समेंतु ते विश्वतंरसोम् वृष्णियम् । भवा वाजंरय संगुथे । अप्सुमे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निश्चं विश्वशंभुवमापश्च विश्वभेषजीः । गौरी मिमाय सलिलानि तक्षत्येकंपदी द्विपदी सा चतुंष्पदी । अष्टापंदी नवंपदी बभूवुषीं सहस्रांक्षरा परमे व्योमन् ॥

🕉 अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय सोमाय नर्मः ॥ २ ॥

ॐ अग्निर्मूर्झा दिवः कुकुत्पतिः पृथिव्या अयम् । अपाग्रेताग्रंसि जिन्वति । स्योना पृथिवि भवांऽनृक्षरा निवेशंनी । यच्छांनुश्शर्मं सुप्रथाः । क्षेत्रंस्य पतिंना वयग्हिते नेव जयामसि । गामश्वं पोषयित्न्वा स नों मृडातीदृशें ॥

ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय अङ्गारकायु नर्मः ॥ ३॥

ॐ उद्बुंध्यस्वाग्ने प्रति'जागृह्येनिष्टापूर्ते सग्सृंजेथामयश्चं। पुनंः कृणवगग्स्त्वां पित्रं युवानमन्वाताग्ंसीत्त्विय् तन्तुंमेतम् । इदं विष्णु-विचंक्रमे त्रेधा निदंधे पदम्। समृंद्धमस्यपाग्ं सुरे। विष्णों र्राटंमिस् विष्णोंः पृष्ठमंसि विष्णोश्चनप्त्रेंस्थो विष्णोस्स्यूरंसि विष्णों ध्रुवमंसि वैष्णवमंसि विष्णंवे त्वा॥

ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय बुर्धाय नर्मः ॥ ४॥

ॐ बृहंस्पते अतियद्र्यो अहींद्बुमिद्वभाति क्रतुंमुज्जनेषु । यद्दीद्युचवंसर्तप्रजात तदुरमासु द्रविंणन्धेहि चित्रम् । इन्द्रंमरुत्व इह पांहि सोमं यथां शार्याते अपिंबस्सुतस्यं । तव प्रणींती तवं शूरशर्मन्नाविवासन्ति कवयंरसुयज्ञाः । ब्रह्मंजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसींमृतस्सुरुचीं वेन आंवः । सबुध्नियां उपमा अंस्य विष्ठास्सुतश्च योनिमसंतश्च विवंः ॥

ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय बृह्स्यतंये नर्मः ॥ ५ ॥

ॐ प्रवंश्युक्रायं भानवें भरध्वम् । हृव्यं मृतिं चाग्नये सुपूतम् । यो दैव्यानि मानुंषा जनूग्ंषि । अन्तर्विश्वानि विद्य ना जिगाति । इन्द्राणीमासु नारिषु सुपत्नीमहमंश्रवम् । न ह्यस्या अपरंचन जरसा मरते पतिः । इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवांमहे जने भ्यः । अस्माकंमस्तु केवंलः ॥

ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय शुक्रांय नर्मः ॥६॥

ॐ शन्नों देवीर्भिष्टंय आपों भवन्तु पीतयें । शंयोर्भिस्नंवन्तु नः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परिता बंभूव । यत्कांमास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु वयग्ग्स्याम् पतेयो रयीणाम् । इमं यंमप्रस्तुरमाहि सीदाऽङ्गिरोभिः पिृतृभिंरसंविदानः । आत्वा मन्त्राः कविश्चस्ता वंहन्त्वेना राजन्, हृविषां मादयस्व ॥

ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय शनैश्वराय नर्मः ॥ ७ ॥

ॐ कयां नश्चित्र आभुंवदूती सदावृध्स्सखां। कया शचिष्ठया वृता। आऽयङ्गीः पृश्चिरक्रमीदसंनन्मातरं पुनः। पितरंश्च प्रयन्त्सुवंः। यत्ते देवी निर्ऋंतिराबुबन्ध् दामं ग्रीवास्वंविचृर्त्यम्। इदन्ते तद्विष्याम्यायुषो न मध्यादयांजीवः पितुमंद्धि प्रमुंक्तः॥ ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय राहंवे नर्मः॥८॥ ॐ केतुङ्कृण्वन्नंकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्गिरजायथाः।

ब्रह्मा देवानां पद्वीः केवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणांम् । स्येनो गृध्राणाग्स्विधित्विनांनाग् सोमः पवित्रमत्येति रेभन् । सचित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रंक्षत्र चित्रतमं वयोधाम् । चन्द्रं रृयिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रंचन्द्राभिगृणते युवस्व ॥

ॐ अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहितेभ्यः केर्तुभ्यो नर्मः ॥९॥ ॥ ॐ आदित्यादि नवग्रह देवंताभ्यो नमो नर्मः॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

## ॥ नक्षत्रसूक्तम् ॥

तै. बा: अष्टकम् - 3 प्रश्नः - 1 तै. संहिता: कां - 3 प्रणठकः - 5 अनु - 1 ॐ ॥ अग्निर्निः पातु कृतिंकाः । नक्षत्रं देविमिन्द्रियम् । इदमासां विचक्षणम् । हविरासं जुंहोतन । यस्य भान्तिं रुभयो यस्यं केतवंः । यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वौ । स कृतिंकाभि - रिभसंवसानः । अग्निर्नीं देवस्सुंविते देधातु ॥ १ ॥

प्रजापंते रोहिणीवेतु पत्नीं । विश्वरूपा बृह्ती चित्रभांनुः । सा नों युज्ञस्यं सुविते दंधातु । यथा जीवेम श्ररदरसवींराः । रोहिणी देव्युदंगात्पुरस्तात् । विश्वां रूपाणि प्रतिमोदंमाना । प्रजापंतिग् हुविषां वर्धयंन्ती । प्रिया देवाना-मुपंयातु युज्ञम् ॥ २ ॥

सोमो राजां मृगर्शीर्षेण आगर्न्। शिवं नक्षत्रं प्रियमस्य धामं। आप्यायमानो बहुधा जनेषु। रेतः प्रजां यजमाने दधातु। यत्ते नक्षत्रं मृगर्शीर्षमस्ति । प्रियग् राजन् प्रियतमं प्रियाणाम्। तस्मैं ते सोम हविषां विधेम। राज्ञं एधि द्विपदे शं चतुष्पदे॥ ३॥

आर्द्रयां रुद्रः प्रथमा न एति । श्रेष्ठों देवानां पतिरिष्टियानांम् । नक्षंत्रमस्य ह्विषां विधेम । मा नैः प्रजाग्ं रीरिष्-मोत वीरान् । हेती रुद्रस्य परिणो वृणक्तु । आर्द्रा नक्षंत्रं जुषताग्ं ह्विनैः । प्रमुखमानी दुरितानि विश्वां । अपाधशग्ंससुदतामरांतिम् ॥ ४ ॥

पुनर्नो देव्यिदितिस्स्पृणोतु । पुनर्वसूनः पुनरेतां युज्ञम् । पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे" । पुनः पुनर्वो हिवषां यजामः । एवा न देव्यिदितिरनुर्वा । विश्वस्य भूत्री जगंतः प्रतिष्ठा । पुनर्वसू हिवषां वर्धयन्ती । प्रियं देवाना-मप्येतु पार्थः ॥ ५ ॥

बृह्रस्पतिः प्रथमं जायंमानः । तिष्यं नक्षेत्रम्भि सम्बंभूव । श्रेष्ठौ देवानां पृतंनासुजिष्णुः । दिशोऽनु सर्वा अभयन्नो अस्तु । तिष्यः पुरस्तांदुत मंध्यतो नः । बृह्स्पतिर्नः परिपातु पश्चात् । बाधेतान्द्वेषो अभयं कृणुताम् । सुवीर्यस्य पतंयस्स्याम ॥ ६ ॥ इदग् सर्पेभ्यो ह्विरंस्तु जुष्टम् । आश्चेषा येषांमनुयन्ति चेतः । ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति । ते नंस्सर्पासो हवमागंमिष्ठाः । ये रोंचने सूर्यस्यापिं सुर्पाः। ये दिवं देवीमनुंसञ्जरंन्ति। येषांमाश्रेषा अंनुयन्ति कामम्ं। तेभ्यंस्सुर्पेभ्यो मधुंमज्जुहोमि ॥ ७॥

उपंह्ताः पितरो ये मुघासुं । मनोंजवसस्सुकृतंरस्सुकृत्याः । ते नो नक्षेत्रे हवमागंमिष्ठाः । स्वधाभिर्यन्नं प्रयंतं जुषन्ताम् । ये अग्निद्य्या येऽनिग्निद्य्धाः । येंऽमु्लोकं पितरः, क्षियन्तिं । याग्श्चं विद्ययाग् उं च न प्रविद्य । मुघासुं युन्नगं सुकृतं जुषन्ताम् ॥ ८॥

गवां पितः फल्गुंनीनामितः त्वम् । तदंर्यमन् वरुणिमित्र चार्रः । तं त्वां वयग्ं संनितारग्ं सनीनाम् । जीवा जीवंन्तुमुपः संविदेशेम । येनेमा विश्वा भुवंनानि सिक्षिता । यस्यं देवा अनुसंयन्ति चेतः । अर्यमा राजाऽजरस्तु विष्मान् । फल्गुंनीनामृष्मो रौरवीति ॥ ९॥

श्रेष्ठों देवानां भगवो भगासि । तत्त्वां विदुः फल्गुंनीस्तस्यं वित्तात् । अस्मभ्यं क्षत्रमुजरग्ं सुवीर्यम् । गोमदश्चंवदुपसन्तुंदेह । भगों ह दाता भग इत्प्रंदाता । भगों देवीः फल्गुंनीराविवेश । भगस्येत्तं प्रंसवं गंमेम । यत्रं देवैस्संधुमादं मदेम ॥ १० ॥

आयांतु देवस्संवितोपंयातु । हिर्ण्ययेन सुवृता रथेन । वह्न्, हस्तर्गं सुभगं विद्यनापंसम् । प्रयच्छंन्तं पपुर्ति पुण्यमच्छं । हस्तः प्रयंच्छ त्वृमृतं वसीयः । दक्षिणेन प्रतिगृभ्णीम एनत् । दाता-रंमुद्य संविता विदेय । यो नो हस्ताय प्रसुवाति युज्ञम् ॥ ११ ॥

त्वष्टा नक्षंत्रमुभ्येंति चित्राम् । सुभग्ं संसंयुवतिग्ं राचंमानाम् । निवेशयंत्रमृतान्मर्त्याग्ंश्च । रूपाणिं पिग्ंशन् भुवंनानि विश्वां । तन्त्रस्त्वष्टा तर्दुं चित्रा विचेष्टाम् । तन्नक्षेत्रं भूरिदा अंस्तु मह्यम् । तन्नेः प्रजां वीरवंतीग्ं सनोतु । गोभिनीं अश्वैस्समंनक्तु यज्ञम् ॥ १२ ॥

वायुर्नक्षंत्रमुभ्येति निष्ट्याम् । तिग्मशृंगो वृष्मो रोहेवाणः । समीरयन् भुवना मात्तिरश्चां । अप द्वेषाग्ंसि नुदतामरातीः । तन्नों वायुस्तद् निष्ट्यां शृणोतु । तन्नक्षंत्रं भूरिदा अस्तु महाम् । तन्नों देवासो अनुंजानन्तु कामम् । यथा तरेम दुरितानि विश्वां ॥ १३ ॥

दूरमस्मच्छत्रंवो यन्तु भीताः । तदिन्द्राग्नी कृंणुतां तद्विशांखे । तन्नों देवा अनुंमदन्तु युज्ञम् । पृश्वात् पुरस्तादभंयन्नो अस्तु । नक्षंत्राणामधिपत्नी विशांखे । श्रेष्ठांविन्द्राग्नी भुवंनस्य गोपौ । विषूच्दशत्रूनपुबार्धमानौ । अपुक्षुधंनुदतामरांतिम् ॥ १४ ॥

पूर्णा पृश्वादुत पूर्णा पुरस्तांत्। उन्मध्यतः पौर्णमासी जिंगाय। तस्यां देवा अधिसंवसंन्तः। उत्तमे नाकं इह मादयन्ताम्। पृथ्वी सुवर्ची युवृतिः सजोषाः। पौर्णमास्युदंगाच्छोभंमाना। आप्याययंन्ती दुरितानि विश्वां। उरुं दुहां यर्जमानाय युज्ञम् ॥ १५॥

ऋद्भवारमं हृव्यैर्नमंसोपसर्व । मित्रं देवं मित्रधेयं नो अस्तु । अनुराधान् , हृविषां वर्धयन्तः । शतं जीवेम् शरदः सवीराः । चित्रं नक्षत्रमुदंगात्पुरस्तांत् । अनुराधा स इति यद्वदंन्ति । तन्मित्र एति पथिभिर्देवयानैः । हिर्ण्ययै-वितंतै-रन्तरिक्षे ॥ १६ ॥

इन्द्रौं ज्येष्ठामनु नक्षंत्रमेति । यस्मिन् वृत्रं वृत्र् तूर्ये तृतारं ।

तस्मिन्वय-ममृतं दुर्हानाः । क्षुधेन्तरेम् दुरिंतिं दुरिंष्टिम् । पुरन्दरायं वृष्भायं धृष्णवे । अषांदाय सहंमानाय मीद्धुषे । इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमृद्गुहाना । उरुं कृंणोतु यजमानाय लोकम् ॥ १७॥

मूलं प्रजां वीरवंतीं विदेय । पराँच्येतु निर्ऋतिः पराचा । गोभिनंक्षेत्रं पशुभिरसमंक्तम् । अहंर्भूयाद्यजंमानाय मह्यम् । अहंर्नी अद्य सुंविते दंघातु । मूलं नक्षेत्रमिति यद्वदंन्ति । परांचीं वाचा निर्ऋतिं नुदामि । शिवं प्रजायैं शिवमंस्तु मह्यम् ॥ १८॥

या दिव्या आपः पर्यसा सम्बभूवुः । या अन्तरिक्ष उत पार्थिवीर्याः । यासां-मषाढा अंनुयन्ति कामम् । ता न आपः शग्ण् स्योना भवन्तु । याश्च कूप्या याश्चं नाद्यांस्समुद्रियाः । याश्चं वैश्चन्तीरुत प्रांसचीर्याः । यासांमषाढा मधुं भक्षयंन्ति । ता न आपः शग्ण् स्योना भवन्तु ॥ १९॥

तन्नो विश्वे उपं शृण्वन्तु देवाः । तदंषाढा अभिसंयंन्तु युज्ञम् । तन्नक्षंत्रं प्रथतां पुर्गुभ्यः । कृषिर्वृष्टि-र्यजमानाय कल्पताम् । शुभ्राः कृन्यां युवृतयंस्सुपेशंसः । कृमिकृतं-स्सुकृतों वीर्यावतीः । विश्वांन् देवान्, हृविषां वर्धयंन्तीः । अषाढाः कामुमुपंयान्तु युज्ञम् ॥ २०॥

यस्मिन् ब्रह्माभ्यजंयत्सर्वं मेतत् । अमुञ्चं लोक-मिदमूंच् सर्वम्ं । तन्नो नक्षंत्र-मभिजिद्विजित्यं । श्रियं दधात्वर्हणीयमानम् । उभौ लोकौ ब्रह्मणा सञ्जितेमौ । तन्नो नक्षंत्रमभिजिद्विचेष्टाम् । तस्मिन्वयं पृतंनास्सञ्जयम । तन्नों देवासो अनुजानन्तु कामम् ।। २१ ॥

शृण्वन्तिं श्रोणा-ममृतंस्य गोपाम् । पुण्यांमस्या उपंशृणोिम् वाचम् । महीं देवीं विष्णुंपत्नी-मजूर्याम् । प्रतीचीं मेनाग् हिवषां यजामः । त्रेधा विष्णुं-रुरुगायो विचेक्रमे । महीं दिवं पृथिवी-मन्तरिक्षम् । तच्छ्रोणैतिश्रवं-इच्छमाना । पुण्यग्ग् श्लोकं यजमानाय कृण्वती ॥ २२ ॥

अष्टौ देवा वसंवरसोम्यासः । चतस्रो देवी-रुजराः श्रविष्ठाः । ते यज्ञं पौन्तु रजसः पुरस्तौत् । संवृत्सरीणं-ममृतग्णं स्वस्ति । यज्ञं नंः पान्तु वसंवः पुरस्तौत् । दक्षिणतौऽभियन्तु श्रविष्ठाः । पुण्यन्नक्षेत्रमुभि संविज्ञाम । मा नो असंति-रुघशुगुंसाऽगन् ॥ २३ ॥

क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः। नक्षत्राणाग् शतभिष्वसिष्ठः। तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः। शतग् सहस्रा भेष्रजानि धत्तः। यज्ञन्तो राजा वरुण उपयातु । तन्त्रो विश्वे अभि संयन्तु देवाः। तन्त्रो नक्षत्रग् शतभिषग्जुषाणम्। दीर्घमायुः प्रतिरद्भेष्रजानि ॥ २४॥

अज एकंपादुदंगात्पुरस्तौत् । विश्वां भूतानिं प्रति मोदंमानः । तस्यं देवाः प्रंसवं यन्ति सर्वे । प्रोष्ठपदासौ अमृतंस्य गोपाः । विभ्राजंमानस्समिधा न उग्रः । आऽन्तिरिक्षमरुहृदगुन्द्याम् । तग् सूर्यं देव-मजमेकंपादम् । प्रोष्ठपदासो अनुयन्ति सर्वे ॥ १५॥

अहिंर्बुध्नियः प्रथंमा न एति । श्रेष्ठीं देवानांमुत मानुंषाणाम् ।

तं ब्रांह्मणास्सोमपारसोम्यासंः । प्रोष्ठपदासोअभिरंक्षन्ति सर्वे । चत्वार एकंमभि कर्मं देवाः । प्रोष्ठपदा स इति यान् , वदन्ति । ते बुध्नियं परिषद्यग्रं स्तुवन्तः । अहिर्ग् रक्षन्ति नमंसोपसद्यं ॥ २६ ॥

पूषा रेवत्यन्वेंति पन्थाम् । पुष्टिपतीं पशुपा वाजंबस्त्यौ । इमानिं हृव्या प्रयंता जुषाणा । सुगैर्नो यानैरुपंयातां युज्ञम् । क्षुद्रान् पशून् रंक्षतु रेवतीं नः । गावीं नो अश्वाग्ं अन्वेंतु पूषा । अन्नग्ं रक्षंन्तौ बहुधा विरूपम् । वाजगंं सनुतां यजमानाय युज्ञम् ॥ २७ ॥

तद्श्विनांवश्वयुजोपंयाताम् । शुभुङ्गमिष्ठौ सुयमेंभिरश्वैः । स्वं नक्षंत्रग् ह्विषा यजन्तौ । मध्वासम्पृक्तौ यजुंषा समक्तौ । यौ देवानां भिषजौ हव्यवाहौ । विश्वस्य दूता-वमृतंस्य गोपौ । तौ नक्षंत्रं जुजुषाणोपंयाताम् । नमोऽश्विभ्यां कृणुमोऽश्वयुग्भ्यांम् ॥ २८॥

अपं पाप्मानं भरंणीर्भरन्तु । तद्यमो राजा भगवान् , विचंष्टाम् । लोकस्य राजां महतो महान् , हि । सुगं नः पन्थामभयं कृणोतु । यस्मिन्नक्षेत्रे यम एति राजां । यस्मिन्नेन-मुभ्यषिंचन्त देवाः । तदस्य चित्रग्ं हृविषां यजाम । अपं पाप्मानं भरंणीर्भरन्तु ॥ २९ ॥

निवेशंनी सङ्गमंनी वस्नां विश्वां रूपाणि वस्न्यावेशयंन्ती । सह्स-पोषगं सुभगा रराणा सान आगन्वर्चसा संविदाना । यत्तें देवा अदंधुर्भागधेयममांवास्ये संवसंन्तो महित्वा । सा नीं युज्ञं पिंपृहि विश्ववारे रयिन्नों धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ ३०॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ॥ नासदीय सूक्तम् ॥

ऋग्वेद संहिता.सूक्तम्.129,मण्डलम्.10,अष्टकम्.8,अ.7,अनु.11,वर्गम्.17,ऋक्.7 ऋषिः प्रजापतिः परमेष्टी । भाववृत्तम् । त्रिष्टुप् ।

नासंदासीन्नो सदांसीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावंरीवः कुह् कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहंनं गभीरम् ॥ १ ॥ न मृत्युरांसीद्मृतं न तिर्हे न रात्र्या अहं आसीत् प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनासं ॥ २ ॥ तमं आसीत् तमंसा गूळहनग्रेंऽप्रकेतं संिक्टं सर्वमा इदम्। तुच्छ्येनाभ्वपिंहितं यदासीत् तपंसस्तन्महिनाजांयतैकंम् ॥ ३ ॥ कामस्तदग्रे समंवर्तताधि मनंसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुम्सिति निरंविन्दन् हृदि प्रतीप्यां क्वयों मनीषा ॥ ४ ॥ तिरश्चीनो वितंतो रिश्विर्षेषा मधः स्विदासी३दुपिरं स्विदासी३त्। रेतोधा आंसन् महिमानं आसन्तस्वधा अवस्तात् प्रयंतिः प्रस्तात् ॥ ५ ॥

को अद्धा वेंद्र क इह प्रवोचित् कुत् आजांता कुर्त इयं विसृष्टिः। अर्वार्ग्द्वा अस्य विसर्जिनेनाऽथा को वेंद्र यतं आबभूवं ॥६॥ इयं विसृष्टिर्यतं आबभूव यदिं वा दुधे यदिं वा न । यो अस्याध्यक्षः पर्मे व्योमन्त्सो अङ्ग वेंद्र यदिं वा न वेदं ॥७॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तुः ॥

#### ॥ पवमानसूक्तम् ॥

#### (पुण्याहवाचनम्)

तै. संहिता - काण्डम् - 5, प्रपाठकः 6, अनु - 1 तै. ब्राह्मणम् - अष्टकम् - 1, प्रश्नः 4, अनु - 8

🕉 ॥ हिंरण्यवर्णाः शुचंयः पावका यासुं जातः कुश्यपो यास्विन्द्रंः। अग्निं या गर्भें दिधरे विरूपास्तान आपुरशाग् स्योना र्भवन्तु ॥ यासाग्ं राजा वर्रुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यं जनानाम् । मधुरचुत्रशुचयो याः पावकास्ता न आपुरशग्ग् स्योनां भंवन्तु ॥ यासीं देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवंन्ति । याः पृंथिवीं पयंसोन्दन्ति शुक्रास्ता न आपुरशाग् स्योना भंवन्तु ॥ शिवेनं मा चक्षुंषा पश्यतापिश्शिवयां तुनुवोपं स्पृशत त्वचं मे । सर्वागं अग्नीगं रप्सुषदों हुवे वो मिय वर्चो बलुमोजो निधत्त ॥ पर्वमानुस्सुवर्जनेः । पुवित्रेणि विचेषिणिः । यः पोता स पुनातु मा। पुनन्तुं मा देवजुनाः। पुनन्तु मनेवो धिया। पुनन्तु विश्वं आयर्वः । जातंवेदः पुवित्रंवत् । पुवित्रंण पुनाहि मा । शुक्रेणं देवदीर्चत् । अग्ने क्रत्वा क्रतू ग्ं रनुं । यत्ते पवित्रमर्चिषि । अग्ने वितंतमन्तरा । ब्रह्म तेनं पुनीमहे । उभाभ्यां देवसवितः । पवित्रेण सवेनं च । इदं ब्रह्मं पुनीमहे । वैश्वदेवी पुनती देव्यागाँत् । यस्यै बह्बीस्तनुवों वीतपृष्ठाः । तया मदंन्तः सधमाद्येषु । वयग्ग् स्याम पतंयो रयीणाम् । वैश्वानरो रिमिभिं-र्मा पुनातु । वार्तः प्राणेनें षिरो

मंयो भूः। द्यावापृथिवी पर्यसा पयो भिः। ऋतावरी यज्ञिये मा प्नीताम। बृहद्भिः सवितुस्तृभिः। वर्षिष्ठै-र्देवमन्मभिः। अग्ने दक्षैः पुनाहि मा । येनं देवा अपुनत । येनापों दिव्यंकर्शः । तेनं दिव्येन ब्रह्मणा । इदं ब्रह्मं पुनीमहे। यः पावमानीर द्वचेति । ऋषिभि-स्संभृतग् रसम्। सर्वग्ं स पूतमंश्राति । स्वदितं मांतुरिश्वंना । पावमानीर्यो अध्येति । ऋषिंभिरसंभृंतग्ं रसम् । तस्मै सरंस्वती दुहे । क्षीरग्ं सर्पि-र्मधूदकम् ॥ पावमानी-स्स्वस्त्ययंनीः । सुदुघाहि पर्यस्वतीः । ऋषिं भिरसं भृतो रसंः । ब्राह्मणेष्यमृतग्ं हितम् । पावमानीर्दि शन्तु नः । इमं लोकमथौं अमुम् । कामान्थ्समंर्धयन्तु नः । देवी-र्देवैः समाभृंताः । पावमानीस्स्वस्त्ययंनीः । सुदुघाहि घृंतश्चुतंः । ऋषिंभिः संभृतो रसंः । ब्राह्मणेष्यमृतग्ं हितम् । येनं देवाः पवित्रेण । आत्मानं पुनते सदौ । तेनं सहस्रंधारेण । पावमान्यः पुनन्तु मा। प्राजापत्यं पवित्रम् । शतोद्यांमग् हिरण्मयम् । तेनं ब्रह्म विदों वयम् । पूतं ब्रह्मं पुनीमहे । इन्द्रंस्सुनीती सहमां पुनातु । सोमंरस्वस्त्या वंरुणस्समीच्यां । यमो राजां प्रमृणाभिः पुनातु मा । जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु । भूर्भुवस्सुर्वः ॥

ॐ तच्छुं योरार्वृणीमहे । गातुं युज्ञायं । गातुं युज्ञपंतये । दैवीं-स्स्यस्तिरंस्तु नः । स्यस्तिर्मानुषेभ्यः । ऊर्ध्वं जिंगातु भेषुजम् । शन्तो अस्तु द्विपदें । शं चतुंष्पदे । ॐ शान्ति-श्शान्ति-श्शान्ति ।॥

# ॥ अथर्वण वेदमन्त्राः ॥

#### ॥ रोग निवारणसूक्तम् ॥

(काण्डम्. 1 प्रपाठकः 1 अनुवाकः 3 सूक्तम्. 12)

जुरायुजः प्रेथम उम्रियो वृषा वातंभ्रजा स्तनयंत्रेति वृष्ट्या । स नों मृडाति तुन्व ऋजुगो रुजन् य एकमोजंश्चेधा विंचक्रमे ॥ १ ॥ अङ्गें अङ्गे शोचिषां शिश्रियाणं नंमस्यन्तंस्त्वा हिवषां विधेम । अङ्कान्त्संमङ्कान् हिवषां विधेम् यो अग्रंभीत् पर्वस्या ग्रभीता ॥ २ ॥

मुञ्च शीर्ष्वक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य । यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्च ॥३॥

शं मे परंस्मै गात्रांय शमस्त्ववंराय मे। शं मे चुतुर्म्यो अङ्गेभ्यः शर्मस्तु तुन्वे ३ मर्म ॥ ४ ॥



यस्मात्सर्विमदं प्रपञ्चरचितं मायाजगज्जायते

यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः ।

यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरिहतं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं

तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम् ॥

बह्यप्रणम् - अध्यवः १

# ॥ हिरण्यगर्भः सूक्तम् ॥

ऋम्बेदसंहिता: मं - 10 अष्टकम् - 8 सूक्तम् - 121

ॐ हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रे" भूतस्यं जातः पतिरेकं आसीत् । स दौंधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैं देवायं हविषौ विधेम ॥ १॥ य औत्मदा बेलदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः। यस्यं छायामृतं यस्यं मृत्युः कस्मैं देवायं ह्विषां विधेम ॥ २ ॥ यः प्राणतो निंमिषतो मंहित्वैक इद्राजा जगंतो बभूवं । य ईशे अस्य द्विपदश्चतुंष्पदः करमै देवायं हविषां विधेम ॥ ३॥ यस्येमे हिमवैन्तो महित्वा यस्यं समुद्रं रुसयाँ सुहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्यं बाह् कस्मैं देवायं हविषां विधेम ॥ ४॥ येन चौरुग्रा पृंथिवी चं दृळ्हा येन स्वंः स्तभितं येन नार्कः। यो अन्तरिक्षे रजंसो विमानः कस्मैं देवायं हुविषां विधेम ॥ ५॥ यं क्रन्दंसी अवंसा तस्तभाने अभ्येक्षे"तां मनंसा रेजंमाने । यत्राधि सूर उदिंतो विभाति कस्मैं देवायं हुविषां विधेम ॥ ६ ॥ आपों ह यदुबृंहतीर्विश्वमायन् गर्भं दर्धांना जनयंतीरग्निम् । ततों देवानां समंवर्ततासुरेकः करमैं देवायं हविषां विधेम ॥ ७ ॥ । यश्चिदापों महिना पर्यपंत्र्यद् दक्षं दधाना जनयंतीर्यज्ञम् । यो देवेष्वधिं देव एक आसीत्करभैं देवायं हविषां विधेम ॥ ८॥

मा नो हिंसीज्ञिन्ता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यर्धर्मा जुजानं । यश्चापश्चन्द्रा बृंहतीर्जुजान् कस्मै देवायं ह्विषा विधेम ॥९॥ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बंभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यं स्याम पतयो रयीणाम् ॥१०॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### **33%**

अं सं गंच्छध्वं सं वंदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते । समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् । समानं मन्त्रंमि मन्त्रमेष मन्त्रये वः समानेनं वो ह्विषा जुहोमि । समानी व आकृतिः समाना हृदंयानि वः । समानमंस्तु वो मनो यथा वः सुसहासंति ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ऋग्वेदसंहिता: १०/१९१/२-४

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येस्तवै-वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ श्रीमद्भागवतम् - १२, १३, १.

## ॥ भाग्यसूक्तम् ॥

तै. ब्राह्मणम् - अष्टकम् - 2, प्रश्नः - 8, अनु - 9

ॐ प्रातरिम्नं प्रातिरन्द्रग्ं हवामहे प्रातिर्मित्रा वरुंणा प्रातरिश्वनौ । प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मंणस्पतिं प्रातस्सोमंमूत रुद्रगं ह्वेम ॥ १ ॥ प्रातर्जितं भगम् ग्रगं ह्वेम वयं पुत्र-मिदतिर्यो विंधर्ता । आद्धश्चिद्यं मन्यंमानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भगं भक्षीत्याहं ॥२॥ भग प्रणेत-र्भग सत्यंराधो भगेमां धियमुदंवददंनः । भगप्रणों जनय गोभि-रश्वैर्भगप्रनृभिं-र्नुवन्तंरस्याम ॥ ३॥ उतेदानीं भगवन्तरस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् । उतोदिंता मघवनृथ्सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्यांम ॥ ४ ॥ भगं एव भगवाग् अस्तु देवास्तेनं वयं भगवन्तरस्याम । तं त्वां भग सर्व इज्जोहवीमि सनों भग पुर एता भवेह ॥ ५॥ समध्वरायोषसोऽनमन्त दधिक्रावेव शुचये पदायं । अर्वाचीनं वंसुविदं भगन्तो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु ॥ ६ ॥ अश्वांवती-र्गोमंती-र्नउषासीं वीरवंतीरसदं-मुच्छन्तु भद्राः । घृतं दहांना विश्वतः प्रपींनायूयं पांत स्वस्तिभिस्सदां नः॥७॥ यो माँठग्ने भागिनग्ं सन्त-मथाभागं चिकींऋषति । अभागमंत्रे तं कुरु मामंत्रे भागिनं कुरु 11 6 11 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिं ॥

#### ॥ दशशान्तयः ॥

ॐ भृद्रं कर्णे भिः शृणुयामं देवाः। भृद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजंत्राः। स्थिरेरङ्कैंस्तुष्टुवाग्ंसंस्तुनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रंवाः। स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृह्स्यतिर्दधातु॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥१॥

ॐ नमो ब्रह्मणे नमों अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम् ओषंधीभ्यः। नमों वाचे नमों वाचस्पतंये नमो विष्णंवे बृह्ते कंरोमि ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥२॥

ॐ नमों वाचे या चोंदिता या चानुंदिता तस्यैं वाचे नमो नमों वाचे नमों वाचरपतंये नम् ऋषिंभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामामृषंयो मन्त्रकृतों मन्त्रपतंयः परांदुर्मा ऽहमृषीं-मन्त्रकृतों मन्त्रपती-परांदां वैश्वदेवीं वाचंमुद्यासगं श्वावामदंस्तां जुष्टों देवेभ्यः शर्म में चौः शर्मपृथिवी शर्म विश्वमिदं जगंत् । शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्मप्रजापती । भूतं वंदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजों वदिष्ये यशों वदिष्ये तपों वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये तेजों वदिष्ये यशों वदिष्ये तपों वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वंदिष्ये तसमां अहमिदमुंप्रतरंण-मुपंस्तृण उपस्तरंणं मे प्रजाये पश्नां भूयादुप्रतरंणमृहं प्रजाये पश्नां भूयासं प्राणांपानौ मृत्योर्मापातं प्राणांपानौ मा मां हासिष्टं मधुं मिनष्ये मधुं जनिष्ये मधुं वक्ष्यामि

मर्धु विद्रष्यामि मर्धुमतीं देवेभ्यो वार्चमुद्यासग् शुश्रूषेण्यां मनुष्ये"भ्यस्तं मां देवा अवन्तु शोभायैं पितरोऽनुंमदन्तु ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥३॥

ॐ शं नो वातः पवतां मातृरिश्वा शं नेस्तपतु सूर्यः । अहानि शं भवन्तु नृश्शगं रात्रिः प्रतिंधीयताम् । शमुषानो व्युच्छतु शर्मादित्य उदेतु नः । शिवा नश्शन्तंमाभव सुमृडीका सरस्वति ।

माते व्योम सुन्दृशिं । इडीयैवास्त्वंसि वास्तु मद्वांस्तुमन्तों भूयारम् मा वास्तों-क्छिथ्समह्यवास्तुस्स भूयाद्यों उस्मान्द्वेष्टि यं चं वयं द्विष्मः।

प्रतिष्ठासिं प्रतिष्ठावेन्तो भूयास्ममा प्रतिष्ठायाँ - क्छिथ्स्मह्य प्रतिष्ठस्स भूयाद्यों ऽस्मान्द्वेष्ट्रि यं चं वयं द्विष्मः । आवांतवाहि भेषुजं विवांतवाहि यद्रपंः । त्वग्ं हि विश्वभेषजो देवानीं दूत ईयंसे। द्वाविमौ वातौं वातु आसिन्धोरापंरावतः॥

दक्षं मे अन्य आवातु परान्योवातु यद्रपः । यद्दोवांतते गृहेंऽमृतंस्य निधिर् हितः । ततों नो देहि जीवसे ततों नो धेहि भेषुजम् । ततों नो महु आवंहु वातु आवातु भेषुजम् ।

शुम्भूर्मयोभूर्नो' हुदेप्रण आयूर्ग्षि तारिषत् । इन्द्रंस्य गृहोंऽिस् तं त्वा प्रपंद्ये सगुस्सार्वः । सह यन्मे अस्ति तेनं । भूः प्रपंद्ये भुवः प्रपंद्ये सुवः प्रपंद्ये भूर्भुवस्सुवः प्रपंद्ये वायुं प्रपद्येनांतां देवतां प्रपुचेऽरमानमाखुणं प्रपेद्ये प्रजापेतेर्ब्रह्मको्रां ब्रह्मप्रपेद्यु ॐ प्रपेद्ये ।

अन्तरिक्षं म उर्वेन्तरं बृहद्ग्नयः पर्वताश्च यया वातः स्वस्त्या स्वस्तिमान्तयां स्वस्त्या स्वस्तिमानंसानि ।

प्राणांपानौ मृत्योर्मापातुं प्राणांपानौ मा मां हासिष्टुं मियं मेधां मियं प्रजां मय्यग्निस्तेजों दधातु मियं मेधां मियं प्रजां मयीन्द्रं इन्द्रियं दंधातु मियं मेधां मियं प्रजां-मिय् सूर्यो भ्राजों दधातु ॥

चुभि-र्क्तुभिः परिपातम्स्मानिरष्टिभिरिश्वना सौभंगेभिः । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्तामिदितिः सिन्धुः पृथिवी उतचौः । कयानिश्चित्र आभुंव दूती सुदावृधस्सर्खां ।

कयाशचिष्ठया वृता । कस्त्वा सत्यो मदाना मग्हिष्ठो मथ्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे वसु । अभीषुणस्सखीनामविता जीरतृणाम् ।

शृतं भंवारयूतिभिः । वयंस्सुपुर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमें धा ऋषयो नाधंमानाः । अपंध्वान्तमूँ णुहि पूर्धि चक्षुं मुं मुग्ध्यंस्मा-न्निधयेव बद्धान् ।

शं नों देवीर्भिष्टंय आपों भवन्तु पीतयें ।शंयोर्भिस्नंवन्तु नः॥ ईशांनावार्याणां क्षयंन्तीश्चर्षणीनाम्।अपो यांचामि भेषजम्। सुमित्रान् आप् ओषंधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्यों " ऽस्मान्द्वेष्टि यं चं वयं द्विष्मः। आपो हिष्ठा मंयोभुवस्ता नं ऊर्जे दंधातन । महेरणांय चक्षंसे । यो वंः शिवतंमो रसस्तस्यं भाजयते ह नंः । उशतीरिंव मातरंः । तस्मा अरंङ्गमामवो यस्य क्षयांय जिन्वंथ । आपों जुनयंथा च नः ।

पृथिवी शान्ता साग्निनां शान्ता सामें शान्ता शुचगं शमयतु । अन्तरिक्षगं शान्तं तद्वायुनां शान्तं तन्में शान्तगं शुचगं शमयतु । चौश्शान्ता सादित्येनं शान्ता सा में शान्ता शुचगं शमयतु ।

पृथिवी शान्तिं रुन्तिरिक्षग्ं शान्ति-वीं-श्शान्ति-र्दिश्-श्शान्तिं-रवान्तरिद्शा-श्शान्तिं-रृग्नि-श्शान्तिं-वांयु-श्शान्तिं-रादित्य-श्शान्तिं-श्चन्द्रमा-श्शान्ति-र्नक्षंत्राणि-शान्ति-राप-श्शान्ति-रोषंधय-श्शान्ति-र्वनस्पतंय-श्शान्ति-गीं-श्शान्तिं-रृजा-शान्ति-रश्व-श्शान्तिः पुरुष्-श्शान्ति-ब्रेह्म-शान्तिं-ब्राह्मण-श्शान्ति-श्शान्तिं-रेव शान्ति-श्शान्तिं-में अस्तु शान्तिः।

तयाहग्ं शान्त्या सर्वशान्त्या महीं द्विपदे चतुंष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिंर्में अस्तु शान्तिः॥

एह श्रीरच् हीरच् धृतिरच् तपों मेधा प्रतिष्ठा श्रुद्धा सृत्यं धर्मरचैतानि मोत्तिष्ठन्त-मन्तिष्ठन्तु मा माग् श्रीरच् हीरच् धृतिरच् तपों मेधा प्रतिष्ठा श्रुद्धा सृत्यं धर्मरचैतानि मा मा हांसिषु:। उदार्युषा स्वायुषोदोषंधीनाग्ं रसेनोत्पर्जन्यंस्य शुष्मेणो-दंस्थाममृताग्ं अर्नु । तचक्षुंर्देवहिंतं पुरस्तांच्छुक्रमुचरंत् ।

पश्येम श्रारदेश्शतं जीवेम श्रारदेश्शतं नन्दाम श्रारदेश्शतं मोदाम श्रारदेश्शतं भवाम श्रारदेश्शतम् श्रुणवाम श्रारदेश्शतं प्रश्रेवाम श्रारदेश्शतमजीतास्स्याम श्रारदेश्शतं ज्योक्च सूर्यं दृशे।

य उदंगान्मह्तोऽर्णवाँद्विभ्राजंमानस्संरिरस्य मध्याथ्समां वृष्यभो लोंहिताक्षरसूर्यों विपृश्चिन्मनंसा पुनातु ॥

ब्रह्मणुरचोतन्यसि ब्रह्मण आणीस्थो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मणा मही धारितमेनेन महदुन्तरिक्षं दिवं दाधार पृथिवीग् सदेवां यदहं वेदु तदहं धारयाणि मामद्वेदोऽधि विस्नंसत्।

मेधामनीषे माविशताग् समीची भूतस्य भव्यस्यावंरुध्यै, सर्वमायुंरयाणि सर्वमायुंरयाणि ।

आुभिर्गीर्भिर्यदतीन जुनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः । यदा स्तोतृभ्यो महिं गोत्रा रुजासिं भूयिष्ठभाजो अधं ते स्याम । ब्रह्म प्रावांदिष्मु तन्त्रो मा हांसीत् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥४॥

ॐ सं त्वां सिंचामि यजुंषा प्रजामायुर्धनं च ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥५॥ ॐ शं नों मित्रः शं वरुणः । शं नों भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृह् स्पतिः । शं नो विष्णुंरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं विष्यामि । ऋतं वेदिष्यामि । सत्यं वेदिष्यामि । तन्मामंवतु । तद्वक्तारंमवतु । अवंतु माम् । अवंतु वृक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥६॥

ॐ तच्छुं योरावृंणीमहे । गातुं युज्ञायं । गातुं युज्ञपंतये । दैवीं स्वस्तिरंस्तु नः । स्वस्तिर्मानुंषेभ्यः । ऊर्ध्वं जिंगातु भेषुजम् । शं नों अस्तु द्विपदें । शं चतुंष्पदे ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥७॥

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधींतमस्तु मा विंद्विषावहैं ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥८॥

ॐ सह नांववतु । सह नौं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधींतमस्तु मा विंद्विषावहैं ॥

ॐ शान्तुः शान्तुः शान्तिः ॥९॥

ॐ सह नांववतु । सह नीं भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधींतमस्तु मा विंद्विषावहैं ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१०॥

\* \* \*

#### ॥ मन्त्रपुष्पम् ॥

ॐ भृद्रङ्कर्णें भिः शृणुयामं देवाः । भृद्रं पेश्येमाक्षभिर्यजेत्राः । स्थिरेरङ्कैं स्तुष्टुवाग्ंसंस्तुनूभिः । व्यशें म देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धश्रंवाः । स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नुस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहुस्पतिंर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ॥ योंऽपां पुष्पं वेदं । पुष्पंवान् प्रजावांन् पशुमान् भंवति । चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् । पुष्पंवान् प्रजावांन् पशुमान् भंवति । य पुवं वेदं । योंऽपामायतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । अग्निर्वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । योंऽग्नेरायतंनुं वेदं ॥

आयतंनवान् भवति । आपो वा अग्नेरायतंनम् । आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं । योंऽपामायतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति । वायुर्वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यो वायोरायतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति ॥

आपो वै वायोरायतंनम् । आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं । यो'ऽपामायतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । असौ वै तपंन्वपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यो'ऽमुष्य तपंत आयतंनुं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वा अमुष्य तपंत आयतंनम् ॥

आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं । योंऽपामायतंनुं वेदं ।

आयतंनवान् भवति । चुन्द्रमा वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यश्चन्द्रमंस आयतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वै चुन्द्रमंस आयतंनम् । आयतंनवान् भवति ॥

य पुवं वेदं । यो ऽपामायतेनं वेदं । आयतेनवान् भवति । नक्षत्राणि वा अपामायतेनम् । आयतेनवान् भवति । यो नक्षत्राणामायतेनं वेदं । आयतेनवान् भवति । आपो वै नक्षत्राणामायतेनम् । आयतेनवान् भवति । य पुवं वेदं ॥

यों ऽपामायतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति । पुर्जन्यो वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यः पुर्जन्यस्यायतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वै पुर्जन्यस्याऽऽयतंनम् । आयतंनवान् भवति । य पुवं वेदं । यों ऽपामायतंनं वेदं ॥

आयतंनवान् भवति । संवृत्सरो वा अपामायतंनम् । आयतंनवान् भवति । यरसंवृत्सरस्यायतंनं वेदं । आयतंनवान् भवति । आपो वै संवृत्सरस्यायतंनम् । आयतंनवान् भवति । य एवं वेदं । यौंऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेदं । प्रत्येव तिष्ठति ॥

ॐ राजाधिराजायं प्रसद्धसाहिने । नमीं वयं वैश्ववणायं कुर्महे । स मे कामान्कामकामाय मह्यम् । कामेश्वरो वैश्ववणो दंदातु । कुवेरायं वैश्ववणायं । महाराजाय नमः ॥

> ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

#### ॥ क्षमा प्रार्थना ॥

ॐ विसर्गं बिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च । न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पर्मेश्वर ॥ अपराध संहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । तानि सुर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम ॥

मध्ये मुन्त्रतंन्त्र स्वरंवर्ण ध्याननियम न्यूनातिरिक्त लोपदौष प्रायश्चित्तार्थं अर्च्युतानन्तगोविन्द नामंत्रय महामुन्त्रजेपं करिष्ये ॥

> अच्युतायु नर्मः । अनन्तायु नर्मः । गोविन्दाय नर्मः । [त्रिः]

कार्येन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेस्स्वभावात् । करोमि यद्यत्सकलं पर्स्मै नारार्यणायेति समेर्पयामि ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥







ॐ भूर्भुवस्सुवंः । तत्संवितुर्वरेंण्यं भर्गों देवस्यं धीमहि । धियो यो नंः प्रचोदयांत् ॥



श्री रामकृष्ण सर्वधर्म मन्दिरम् , चेन्नै

दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्॥

# दिव्यस्तोत्रम्

#### ॥ श्री:॥

#### श्री महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् [1]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

मुदाकरात्त मोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् । कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् । अनायकैक नायकं विनाशितेभदैत्यकम् । नताशूभाशूनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १॥

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् । नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् । महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ २ ॥

समस्त लोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम् । दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् । कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् । मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ ३ ॥

अिकञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनम् । पुरारिपूर्व नन्दनं सुरारि गर्वचर्वणम् । प्रपञ्च नाशभीषणं धनञ्जयादि भूषणम् । कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ॥ ४॥

नितान्तकान्तदन्तकान्ति - मन्तकान्तकात्मजम् । अचिन्त्य -रूपमन्तहीन - मन्तरायकृन्तनम् । हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् । तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॥ ५ ॥

महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् । प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् । अरोगितामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् । समाहितायु - रष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ॥ ६ ॥

## श्रीगणेशपञ्चरत्नम् [2]

सरागलोक दुर्लभं विरागिलोकपूजितम् । सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् । गिरागुरुं श्रियाहरिं जयन्ति यत्पदार्चकाः । नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् ॥१॥

गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददान भास्करम् । करीन्द्रवक्त्र मानताघ संघ वारणोद्यतम् । सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततम् । शरीरकान्ति निर्जिताब्ज बन्धुबालसन्ततिम् ॥ २ ॥

शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरम् । प्रकामिष्टदायिनं सकामनप्रपंक्तये । चकास तं चतुर्भुजैर्विकासपद्म पूजितम् । प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपम् ॥ ३॥

नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकदायकम् । ज्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् । कराम्बुजोल्लसत्सृणिं विकारशून्यमानसैः । हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् ॥ ४॥

श्रमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनाम् । सुमादिभिस्सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम् । रमाधवादि पूजितं यमान्तकात्मसम्भवम् । शमादि षङ्गुणप्रदं नमामि तं विभूतये ॥ ५ ॥

गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकम् । प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुताः । भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीत वैभवा जवात् । चिरायुषोधिक श्रियस्सुसूनवोनसंशयः ॥ ६ ॥

# गणपति स्तोत्रम् (3)

अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् । अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे ॥१॥

शुक्काम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये ॥ २ ॥

वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ । अविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥ ३॥

गजाननं भूत गणाधि सेवितं कपित्थ जम्बू फलसार भक्षकम् । उमासुतं शोकविनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पङ्कजम् ॥ ८ ॥

### गुरुस्तोत्रम् [4]

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १ ॥

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगूरवे नमः ॥ २ ॥

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३॥

अनेकजन्म - संप्राप्तकर्मबन्धविदाहिने । आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ४॥

मन्नाथः श्रीजगन्नाथो महुरुः श्रीजगहुरुः । ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ५॥ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् । द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥ ६ ॥

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं । भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ ७ ॥

- विश्वसारतन्त्रम्

# गुर्वष्टकम् [5]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यम्।

मनश्चेत्र लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥१॥

कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं

गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपदो

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ २॥

षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादि गद्यं सुषद्यं करोति ।

मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ३॥

विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः

सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः।

मनश्चेत्र लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ४॥

क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः

सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् ।

मनश्चेत्र लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ५॥

यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा -

ज्जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात्।

मनश्चेत्र लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ६॥

न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ

न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम्।

मनश्चेत्र लग्नं गुरोरंघ्रिपदो

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥७॥

अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये

न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये ।

मनश्चेत्र लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ ८॥

गुरोरष्टकं यः पठेत्पुण्यदेही
यितर्भूपितिर्ब्रह्मचारी च गेही।
लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं
गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्

11911

# सुवर्णमालास्तुतिः [6]

( श्री शङ्कराचार्य कृतम् )

ईश गिरीश नरेश परेश - महेश बिलेशय भूषण भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १॥ उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रह – यालिङ्गित वामाङ्ग विभो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयूगम् ॥ २॥ ऊरी कुरु मामज्ञमनाथं - दुरी कुरु मे दुरितं भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ३॥ ऋषिवर मानस हंस चराचर – जनन स्थिति लय कारण भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ४॥ अन्तः करण विशुद्धिं भक्तिं - च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम ॥ ५॥ करुणा वरुणालय मयिदास — उदासस्तवोचितो न हि भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ६ ॥

जय कैलास निवास प्रमथ – गणाधीश भू सुरार्चित भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ७॥ झनुतक झङ्किणु झनुतत्किट तक - शब्दैर्नटिस महानट भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयूगम् ॥ ८॥ धर्मस्थापन दक्ष त्र्यक्ष गूरो - दक्ष यज्ञशिक्षक भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ ९॥ बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुण - रुचितां चिरं प्रदेहि विभो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयूगम् ॥ १० ॥ भगवन् भर्ग भयापह भूत-पते भूतिभूषिताङ्ग विभो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयूगम् ॥ ११ ॥ शर्व देव सर्वोत्तम सर्वद - दुर्वृत्त गर्वहरण विभो। ं साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १२ ॥ षड्रिपु षडूर्मि षड्विकार हर – सन्मुख षण्मुख जनक विभो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १३ ॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे - त्येतलक्षण लक्षित भो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १४ ॥ हाऽहाऽहूऽहू मुख सुरगायक - गीता पदान पद्य विभो। साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर – शरणं मे तव चरणयुगम् ॥ १५॥

#### शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् [7]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय - भरमाङ्गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय – तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ १॥ मन्दाकिनी सिलल चन्दन चर्चिताय-नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मन्दारपृष्पबह् पृष्पसुपूजिताय – तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥ २ ॥ शिवाय गौरीवदनाञ्जबाल-सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय-तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥ ३॥ वसिष्ठकूम्भोद्भवगौतमार्य-मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय। चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय – तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ ४॥ यज्ञस्वरूपाय जटाधराय - पिनाकहस्ताय सनातनाय । दिव्याय देवाय दिगम्बराय - तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥ ५॥ पञ्चाक्षरिमदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ । शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ६ ॥

### शिवषडक्षरस्तोत्रम् [8]

ॐकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥१॥

नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः ।

नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः ॥२॥

महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम् ।

महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ॥ ३॥

शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम्।

शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः ॥ ४॥

वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम् ।

वामे शक्तिधरं देवं वाकाराय नमो नमः ॥ ५॥

यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः ।

यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः ॥६॥

षडक्षरिमदं स्तोत्रं यः पठेच्छिव सन्निधौ ।

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ७॥

# शिवाष्टकम् [9]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे शिवषडक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम

तस्मै नमः परमकारणकारणाय—दीप्तोज्ज्वलज्वलितपिङ्गल-लोचनाय । नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय — ब्रह्मेन्द्रविष्णु-वरदाय नमः शिवाय ॥ १॥

श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय – शैलेन्द्रजा वदन चुम्बित-लोचनाय । कैलासमन्दिरमहेन्द्रनिकेतनाय – लोकत्रयार्ति-हरणाय नमः शिवाय ॥ २॥ पद्मावदातमणिकुण्डलगोवृषाय — कृष्णागरुप्रचुरचन्दन-चर्चिताय । भस्मानुषक्तविकचोत्पलमल्लिकाय — नीलाब्ज-कण्ठसदृशाय नमः शिवाय ॥ ३॥

लम्बत्सिपिङ्गल जटामुकुटोत्कटाय — दंष्ट्राकरालविकटोत्कट भैरवाय । व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय — त्रैलोक्यनाथ निमताय नमः शिवाय ॥ ४ ॥

दक्षप्रजापितमहामखनाशनाय – क्षिप्रं महात्रिपुरदानव-घातनाय । ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगकरोटिनिकृन्तनाय – योगाय योगनमिताय नमः शिवाय ॥ ५॥

संसारसृष्टिघटनापरिवर्तनाय — रक्षः पिशाचगणसिद्धसमा-कुलाय । सिद्धोरगग्रह गणेन्द्रनिषेविताय — शार्दूल चर्मवसनाय नमः शिवाय ॥ ६॥

भस्माङ्गरागकृतरूपमनोहराय – सौम्यावदातवनमाश्रित-माश्रिताय।गौरीकटाक्षनयनार्ध निरीक्षणाय—गोक्षीरधारधवलाय नमः शिवाय ॥ ७॥

आदित्यसोमवरुणानिलसेविताय — यज्ञाग्निहोत्रवरधूम-निकेतनाय । ऋक्सामवेदमुनिभिः स्तुतिसंयुताय — गोपाय गोपनमिताय नमः शिवाय ॥ ८॥

शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । शिवलोक-मवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ ९ ॥

#### द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् [10]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे । ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम । भक्तिप्रदानाय कृतावतारं । तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये 11 8 11 श्रीशैलशुङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशुङ्गेऽपि सदा वसन्तम् । तमर्जुनं मिलकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम 11 7 11 अवन्तिकायां विहितावतारं । मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् । अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं । वन्दे महाकालमहंसुरेशम ।। ३।। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे । समागमे सज्जनतारणाय । सदैव मान्धातृपुरे वसन्त - मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ॥ ४॥ पूर्वीत्तरे पारलिकाभिधाने । सदाशिवं तं गिरिजासमेतम् । सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं सततं नमामि 11911 आमर्द संज्ञे नगरे च रम्ये । विभूषिताङ्गं विविधैश्व भोगैः । सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥६॥ हिमाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं । सम्पूज्यमानं सततं मूनीन्द्रैः । सुरासुरैर्यक्षमहोरगाचै: । केदारमीशं शिवमेकमीडे 11011 सह्यादिशीर्षे विमले वसन्तं । गोदावरीतीरपवित्रदेशे । यद्दर्शनात्पातकमाशु नाशं । प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ॥ ८ ॥ श्रीताम्रपर्णीजलराशियोगे । निबध्य सेतुं निशि बिल्वपत्रैः ।

11.8.11

श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि ॥ ९ ॥
यं डािकनीशािकिनिकासमाजे — निषेव्यमाणं पिशिताश्नैश्व ।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं — तं शङ्करं भक्तहितं नमािम ॥ १० ॥
सानन्दमानन्दवने वसन्त-मानन्दकन्दं हतपापवृन्दम् ।
बाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ ११ ॥
इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्—समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् ।
वन्दे महोदारतरस्वभावं—धृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥ १२ ॥
ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां—शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। स्तोत्रं
पिठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या—फलं तदालोक्य निजं भजेच ॥ १३ ॥

### द्वादशज्योतिर्छिङ्गस्मरणम् [11]

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मिल्लकार्जुनम् ।
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम् ॥१॥
परल्यां वैद्यनाथं च डािकन्यां भीमशङ्करम् ।
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥२॥
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ।
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये ॥३॥
एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति

#### मन्त्रपुष्पम्

# वेदसारशिवस्तोत्रम् [12]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

पश्नां पतिं पापनाशं परेशं —गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् । जटाजूटमध्ये स्फुरद्वाङ्गवारिं —महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ॥ १ ॥ महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं —विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् । विरूपाक्षमिन्द्वर्कविह्नित्रेनेत्रं —सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥ २ ॥ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं — गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् । भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं — भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ॥ ३ ॥

शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले — महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् । त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः — प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥ ४॥

परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं — निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् । यतो जायते पाल्यते येन विश्वं — तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् ॥ ५ ॥

न भूमिर्न चापो न विह्नर्न वायु-र्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा । न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो – न यस्यास्ति मूर्तिस्निमूर्तिं तमीडे ॥ ६ ॥

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां — शिवं केवलं भासकं भासकानाम्। तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं — प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ॥ ७ ॥ नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते — नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते । नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य — नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥ प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ — महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र । शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे — त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ॥ ९ ॥

शम्भो महेश करुणामय शूल्रपाणे – गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् । काशीपते करुणया जगदेतदेक-स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि ॥ १०॥

त्वत्तो जगद्भवित देव भव स्मरारे – त्वय्येव तिष्ठित जगन्मृड विश्वनाथ । त्वय्येव गच्छिति लयं जगदेतदीश – लिङ्गात्मकं हर चराचरिश्वरूपिन् ॥ ११ ॥

### शिवजयजयकारध्यानस्तोत्रम् [13]

स्फटिकप्रतिभटकान्ते विरचितकलिमलशान्ते । शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ १॥ गङ्गाधरपिङ्गलजट हृतशरणागत सङ्कट । शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ २॥

ाशव शङ्कर ।शव शङ्कर जय कलासपत ॥ २ ॥ बालसुधाकर शेखर भाललसद्वैश्वानर ।

शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ ३॥ पद्मदलायतलोचन दृढभवबन्धनमोचन । शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ ४॥ मन्दमधुरहासवदन निर्जितदुर्लसितमदन ।

शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ ५ ॥
सनकादिक वन्चचरण दुस्तरभवसिन्धुतरण ।
शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ ६ ॥
लालितबालगजानन कलितमहापितृकानन ।
शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ ७ ॥
सिच्चद्घनसुखसागर लीलापीतमहागर ।
शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ ८ ॥
गिरिजाश्चिष्टार्घतनो कल्पितगिरिराजधनो ।
शिव शङ्कर शिव शङ्कर जय कैलासपते ॥ ९ ॥

# दारिद्रयदहनशिवस्तोत्रम् [14]

(श्री वसिष्ठ कृतम्)

विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर-भूषणाय । कर्पूरकुन्दधवलाय जटाधराय दारिद्रवदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ १॥

गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिप-कङ्कणाय । गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्रचदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ २॥

भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ।

ज्योतिर्मयाय पुनरुद्भववारणाय दारिद्रचदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ ३ ॥

चर्माम्बराय शवभरमविलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुण्डल-मण्डिताय । मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्रवदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ १ ॥

पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डनाय । आनन्दभूमिवरदाय तमोहराय दारिद्रचदःख दहनाय नमः शिवाय ॥ ५ ॥

भानुप्रियाय दुरितार्णवतारणाय कालान्तकाय कमलासन-पूजिताय । नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्रचदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ ६ ॥

रामप्रियाय रघूनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नागराज निकेतनाय । पुण्याय पुण्यचरिताय सुरार्चिताय दारिद्रचदुःख दहनाय नमः विवाय ॥ ७॥

मुक्तीश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय। मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्रचदःख दहनाय नमः शिवाय ॥ ८ ॥

गौरीविलास भुवनाय महोद्याय पञ्चाननाय शरणागत रक्षकाय । शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै दारिद्रचदुःख दहनाय -नमः शिवाय ॥ ९ ॥

## शिवताण्डवस्तोत्रम् [15]

(श्री रावण कृतम्)

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। डमङ्डमङ्डमङ्डमन्निनादवङ्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥ १॥

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-विलोलवीचिवल्लरीविराज-मानमूर्द्धनि । धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ २॥

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर-स्फुरिह्यन्तसन्ततिप्रमोद-मानमानसे । कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिह्यगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३॥

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा-कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्त-दिग्वधूमुखे । मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ ४ ॥

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर-प्रसूनधूलिधोरणीविधूसराङ्घ्रि-पीठभूः। भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥ ५॥

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा - निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् । सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महा- कपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः ॥६॥

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्ड-पञ्चसायके । धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-प्रकल्पनैक-शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥ ७॥

नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्घरस्फुर-त्कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्ध-बद्धकन्धरः । निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कला-निधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः ॥ ८ ॥

प्रफुलनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचि-प्रबद्धकन्धरम् । स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥९॥

अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी-रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भ-णामधुव्रतम् । स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं— गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ १०॥

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-द्विनिर्गमत्क्रमस्पुरत्कराल-भालहव्यवाट् । धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल-ध्वनि-क्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥ ११ ॥

दृषिवित्रतत्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो - गीरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुद्दिद्विपक्षपक्षयोः । तृणारिवन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥१२॥ कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् – विमुक्तदुर्मितिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन् । विलोललोललोचनो ललामभाल-लग्नकः शिवेति मन्त्रमुचरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥ १३॥

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं – पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् । हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥ १४॥

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं — यः शम्भुपूजनपरं पठित प्रदोषे । तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां — लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥ १५॥

# शिवमानसपूजा [16]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

रत्नैः किल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं — नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् । जातीचम्पक-बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा—दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्किल्पितं गृह्यताम् ॥ १॥

सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं—भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् । शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं—ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ २ ॥ छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं — वीणाभेरिमृदङ्ग -काहलकलागीतं च नृत्यं तथा । साष्टाङ्गं प्रणितः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया — सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ ३॥

आत्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं –पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो – यद्यत्कर्म करोमि तत्तदिखलं शम्भो तवाराधनम् ॥ ४॥

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा —श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम् । विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्य — जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ ५॥

### श्री कैलासपति प्रार्थना (17)

कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितम् ।

कर्पूरस्फटिकेन्दु सुन्दरतनुं कात्यायनी सेवितम् ॥
गङ्गातुङ्ग तरङ्ग रिञ्जत जटाभारं कृपासागरम् ।

कण्ठालङ्कृत शेषभूषणमजं मृत्युञ्जयं भावये ॥
आगच्छ मृत्युञ्जय चन्द्रमौले व्याघ्राजिनालङ्कृत शूलपाणे ।

स्वभक्त संरक्षण कामधेनो प्रसीद विक्वेक्वर पार्वतीश ॥

श्री उमामहेक्वराभ्यां नमः ॥

# उमामहेश्वरस्तोत्रम् [18

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां - परस्पराक्षिष्ट वपूर्धराभ्याम् । नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां - नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां – नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां - नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ २ ॥ नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां – विरिञ्चिविष्णवन्द्रसुपूजिताभ्याम् । विभृतिपाटीरविलेपनाभ्यां – नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ३ ॥ नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां - जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् । जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां - नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ४ ॥ नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां – पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्याम् । प्रपञ्च सृष्टिस्थिति संहताभ्यां-नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ५ ॥ नमः शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्याम् — अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम् । अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां – नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ६ ॥ नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां—कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्याम्। कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां – नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ७ ॥ नमः शिवाभ्यामशुभापहाभ्याम् – अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् । अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंभृताभ्यां - नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ८ ॥ नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां — रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्याम् । राका शशाङ्काभ मुखाम्बुजाभ्यां—नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ९ ॥ नमः शिवाभ्यां जिटलन्धराभ्यां — जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम् ॥ १० ॥ नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां—बिल्वच्छदामिल्लकदामभृद्भचाम् । शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां—नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ ११ ॥ नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां — जगत्त्रयीरक्षण बद्धहृद्भचाम् । समस्त देवासुरपूजिताभ्यां—नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १२ ॥ स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां—भक्त्या पठेद्द्वादशकं नरो यः । स सर्वसौभाग्य फलानि भुङ्क्ते शतायुरन्ते शिवलोकमेति ॥ १३ ॥ ॥ इति उमामहेश्वरस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

# अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् (19)

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय। धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय। कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ २॥ झणत्क्वणत्कङ्कणनू पुरायै पादाब्जराजत्फणिनू पुराय। हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ३॥

विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपञ्चेरुहलोचनाय। समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय। दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ।। ५॥ अम्भोधरक्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ६॥ प्रपञ्चसुष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय । जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै रफुरन्महापन्नगभूषणाय। शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ ८ ॥ एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो भक्त्या स मान्यो भूवि दीर्घजीवी। प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः॥ ९॥



# महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् (20)

ॐ अस्य श्रीमहामृत्युअयस्तोत्रमन्त्रस्य श्री मार्कण्डेय ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमृत्युअयो देवता। गौरी शक्तिः। मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्युशान्त्यर्थं सकलैश्वर्य प्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः॥

#### ॥ अथ ध्यानम् ॥

| •                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| चन्द्रार्काग्नि विलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तः स्थितं, मु     | द्रापाश-  |
| मृगाक्ष-सूत्रविलसत्पाणिं हिमांशुप्रभं। कोटीन्दु-प्रगलत         | सुधाप्नुत |
| तनुं हारादि भूषोज्ज्वलं, कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युअयं | भावये ॥   |
| ॐ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं ।                     |           |
| नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति                       | 11        |
| नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनं।                          |           |
| नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति                       | 11 7 11   |
| नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रभं।                         |           |
| नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति                       | 3         |
| वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं।                             |           |
| नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति                       | 11.8.11   |
| देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं ।                            |           |
| नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति                       | 11 5 11   |
| गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरण भूषितं ।                             |           |
| नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति                       | ॥६॥       |
| अनाथः परमानन्दं कैवल्यपदगामिनं ।                               |           |
|                                                                |           |

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ७॥ स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थितिविनाशकं।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८॥

उत्पत्तिस्थिति संहारकर्तारमीश्वरं गुरुं।

नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यित ॥ ९॥ मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ।

तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निचोरभयं क्वचित् ॥ १०॥ शतावृत्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनं ।

शुचिर्भूत्वा पठेत् स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं ॥ ११ ॥ मृत्युअय महादेव त्राहि मां शरणागतं ।

जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः ॥ १२ ॥ तावकस्त्वद्गत प्राणस्त्वचित्तोऽहं सदा मुड ।

इति विज्ञाप्य देवेशं त्र्यम्बकाख्यमनुं जपेत् ॥ १३ ॥

नमःशिवाय साम्बाय हरये परमात्मने ।

प्रणत क्रेशनाशाय योगिनां पतये नमः ॥ १४ ॥

## शताङ्गायुर्मन्त्रः

ॐ हीं श्रीं हीं हों हैं हः हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरवरूपेण धूनय धूनय कम्पयं कम्पय विघ्नय विध्नय विश्वेश्वर क्षोभय क्षोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। इति मन्त्रमत्रेण समाभीष्टो भवति॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्कण्डेयकृत भहामृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

# मृतसञ्जीवनस्तोत्रम् [21]

| <b>। वासन्तर्कृतम् ।</b>                     |         |
|----------------------------------------------|---------|
| एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञ्जयेश्वरं ।     |         |
| मृतसञ्जीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत् सदा         | 11      |
| सारात् सारतरं पुण्यं गुह्याद्गुह्यतरं शुभं । |         |
| महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनामकं                | 11 3 11 |
| समाहितमना भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभं।          |         |
| शृत्वैतद्दिव्य कवचं रहस्यं कुरु सर्वदा       | 11 3 11 |
| वराभयकरो यज्वा सर्वदेवनिषेवितः ।             |         |
| मृत्यञ्जयो महादेवः प्राच्यां मां पातु सर्वदा | 11 8 11 |
| दधानः शक्तिमभयां त्रिमुखं षड्भुजः प्रभुः।    |         |
| सदाशिवोऽग्निरूपी मामाम्नेय्यां पातु सर्वदा   | 11511   |
| अष्टादशभुजोपेतो दण्डाभयकरो विभुः।            |         |
| यमरूपी महादेवो दक्षिणस्यां सदावतु            | ॥६॥     |
| खड्गाभयकरो धीरो रक्षोगणनिषेवितः।             |         |
| रक्षोरूपी महेशो मां नैर्ऋत्यां सर्वदावतु     | ॥७॥     |
| पाशाभयभुजः सर्वरत्नाकरनिषेवितः ।             |         |
| वरुणात्मा महादेवः पश्चिमे मां सदावतु         | 11 < 11 |
| गदाभयकरः प्राणनायकः सर्वदागतिः ।             |         |
| वायव्यां मारुतात्मा मां शङ्करः पातु सर्वदा   | 11 9 11 |
| शङ्काभयकरस्थो मां नायकः परमेश्वरः ।          |         |

सर्वात्मान्तरदिग्भागे पातु मां शङ्करः प्रभुः ॥ १०॥ शूलाभयकरः सर्वविद्यानामधिनायकः।

ईशानात्मा तथैशान्यां पातु मां परमेश्वरः ॥११॥ ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माऽधः सदावतु ।

शिरो मे शङ्करः पातु ललाटं चन्द्रशेखरः ॥१२॥ भूमध्यं सर्वलोकेशस्त्रिणेत्रो लोचनेऽवतु ।

भ्रूयुग्मं गिरिशः पातु कर्णौ पातु महेश्वरः ॥ १३ ॥ नासिकां मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वजः ।

जिह्नां मे दक्षिणामूर्तिर्दन्तान्मे गिरिशोऽवतु ॥ १४ ॥ मृत्यूञ्जयो मुखं पातु कण्ठं मे नागभूषणः ।

पिनाकी मत्करौ पातु त्रिशूली हृदयं मम ॥१५॥ पञ्चवक्त्रः स्तनौ पातु उदरं जगदीश्वरः।

नाभिं पातु विरूपाक्षः पार्श्वी मे पार्वतीपितः ॥ १६॥ कटद्वयं गिरीशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपः ।

गुह्यं महेक्वरः पातु ममोरू पातु भैरवः ॥ १७॥ जानुनी मे जगद्धर्ता जङ्घे मे जगदम्बिका ।

पादौ में सततं पातु लोकवन्द्यः सदाशिवः ॥१८॥ गिरिशः पातु में भार्यां भवः पातु सुतान्मम ।

मृत्युञ्जयो ममायुष्यं चित्तं मे गणनायकः ॥१९॥ सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालकालः सदाशिवः।

एतते कवचं पूण्यं देवतानां च दर्लभम 11 20 11 मृतसञ्जीवनं नाम्ना महादेवेन कीर्तितम । सहस्रावर्तनं चास्य पुरश्चरणमीरितम 11 38 11 यः पठेच्छुण्यान्नित्यं श्रावयेत्स् समाहितः । सकालमृत्यं निर्जित्य सदायुष्यं समझ्ते 11 22 11 हस्तेन वा यदा स्पृष्ट्वा मृतं सञ्जीवयत्यसौ । आधयोव्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन 11 73 11 कालमृत्युमपि प्राप्तमसौ जयति सर्वदा । अणिमादिगुणैक्वर्यं लभते मानवोत्तमः 11 38 11 युद्धारम्भे पठित्वेदमष्टाविंशतिवारकं । युद्धमध्ये स्थितः शत्रुः सद्यः सर्वेर्न दुश्यते ॥ २५ ॥ न ब्रह्मादीनि चास्त्राणि क्षयं कुर्वन्ति तस्य वै। विजयं लभते देवयुद्धमध्येऽपि सर्वदा ॥ २६ ॥ प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्कवचं शुभं । अक्षय्यं लभते सौख्यमिह लोके परत्र च 11 2011 सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः । अजरामरणो भूत्वा सदा षोडशवार्षिकः 11 72 11 विचरत्यखिलान् लोकान् प्राप्य भोगांश्च दुर्लभान् । तस्मादिदं महागोप्यं कवचं समुदाहृतम् 11 79 11 मृतसञ्जीवनं नाम्ना दैवतैरपि दुर्लभम् 11 30 11

# शिवस्तोत्रम् (22)

( स्वामी विवेकानन्दः )

निखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गप्ररोहाः — अकलितमहिमानः कल्पिता यत्र तस्मिन् । सुविमलगगनाभे ईशसंस्थेऽप्यनीशे — मम भवतु भवेऽस्मिन् भासुरो भावबन्धः ॥ १॥

निहतनिखिलमोहेऽधीशता यत्र रूढा — प्रकटितपरप्रेम्ना यो महादेवसंज्ञः । अशिथिलपरिरंभः प्रेमरूपस्य यस्य — हृदि प्रणयति विश्वं व्याजमात्रं विभुत्वम् ॥ २ ॥

वहित विपुलवातः पूर्वसंस्काररूपः – विदलित बलवृन्दं घूर्णितेवोर्मिमाला । प्रचलित खलु युग्मं – युष्मदस्मत्प्रतीतं अतिविकलितरूपं नौमि चित्तं शिवस्थम् ॥ ३॥

जनकजनितभावो वृत्तयः संस्कृताश्च — अगणनबहुरूपो यत्र चैको यथार्थः । शमितविकृतिवाते यत्र नान्तर्बहिश्च — तमहह हरमीडे चित्तवृत्तेर्निरोधम् ॥ ४॥

गलिततिमिरमालः शुभ्रतेजः प्रकाशः – धवलकमलशोभः ज्ञानपुञ्जाट्टहासः । यमिजनहृदिगम्यो निष्कलो ध्यायमानः – प्रणतमवतु मां सः मानसो राजहंसः ॥ ५॥

दुरितदलनदक्षं दक्षजादत्तदोषं — कलितकलिकलङ्कं कम्रकह्ना -रकान्तम् । परहितकरणाय प्राणप्रच्छेदप्रीतं — नतनयननियुक्तं नीलकण्ठं नमामः ॥ ६॥

#### दिव्यस्तोत्रम्

#### निर्वाणषट्कम् (23)

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्ने न च घ्राणनेत्रे । न च व्योमभूमी न तेजो न वायु-

क्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥१॥

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु-

र्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोषाः ।

न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायू

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥२॥

न में द्वेषरागौ न में लोभमोहौ

मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।

न धर्मो न चार्थी न कामो न मोक्ष-

श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ३॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं

न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।

अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ४॥

न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः

पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।

न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्य-स्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽ

श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥५॥ अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।

न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय-श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥६॥

**88** 

# कालभैरवाष्ट्रकम् [24]

देवराज-सेव्यमान-पावनाङ्घ्रि-पङ्कजं व्यालयञ्चसूत्र-मिन्दुरोखरं कृपाकरम् । नारदादि-योगिवृन्द-वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ-कालभैरवं भजे ॥१॥ भानु-कीटि-भास्वरं भवान्धि-तारकं परं नीलकण्ठ-मीप्सितार्थ-दायकं त्रिलोचनम् । कालकालमम्बुजाक्ष-मक्षशूल-मक्षरं काशिकापुराधिनाथ-कालभैरवं भजे ॥२॥ शूलटङ्क-पाशदण्डपाणि-मादिकारणं श्यामकाय-मादिदेव-मक्षरं निरामयम् । भीमविक्रमं प्रभूं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापराधिनाथ-कालभैरवं भजे 11 3 11 भूक्ति-मुक्ति-दायकं प्रशस्त-चारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त-ल्रोक-विग्रहम । विनिक्वणन्मनोज्ञ-हेमिकिङ्किणी-लसत्किटें काशिकापुराधिनाथ-कालभैरवं भजे 11.8.11 धर्मसेत्-पालकं त्वधर्म-मार्ग-नाशकं कर्मपाश-मोचकं सुशर्मदायकं विभुम् । स्वर्णवर्ण-शेषपाश-शोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ-कालभैरवं भजे 11411 रत्नपादका-प्रभाभिराम-पादयुग्मकं नित्यमद्वितीय-मिष्टदैवतं निरञ्जनम् । मृत्यू-दर्प-नाशनं करालदंष्ट्र-मोक्षणं काशिकापुराधिनाथ-कालभैरवं भजे ॥६॥ अट्टहास-भिन्नपद्म-जाण्डकोश-सन्ततिं दृष्टिपात-नष्टपाप-जालमुग्र-शासनम् । अष्टसिद्धि-दायकं कपाल-मालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ-कालभैरवं भजे 11011 भूतसंघ-नायकं विशालकीर्ति-दायकं काशिवासलोक-पुण्यपाप-शोधकं विभूम् ।

नीतिमार्ग-कोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुराधिनाथ-कालभैरवं भजे ॥ ८॥
कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं
ज्ञान-मुक्ति-साधनं विचित्र-पुण्य-वर्धनम् ।
शोक-मोह-दैन्य-लोभ-कोप-ताप-नाशनम

ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रि-सन्निधिं ध्रुवम् ॥ ९॥

इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

#### आदित्यह्दयम् [25]

( वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे ११३ सर्गः )

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ॥१॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्ट्रमभ्यागतो रणम् ।

उपागम्याब्रवीद्राम-मगस्त्यो भगवान ऋषिः ॥२॥

राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् ।

येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि ॥ ३॥

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् ।

जयावहं जपेन्नित्य-मक्षय्यं परमं शिवम् ॥ ४॥

सर्वमङ्गल-माङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।

चिन्ताशोक-प्रशमन-मायुर्वर्धन-मुत्तमम् ॥ ५ ॥

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासूर-नमस्कृतम् । पूजयस्य विवस्वन्तं भास्करं भूवनेश्वरम् ॥ ६ ॥ सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि-भावनः । एष देवासुरगणान लोकान पाति गभस्तिभिः ॥ ७॥ एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥ ८॥ पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः । वाय-विह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९॥ आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् । सुवर्णसद्शो भान्-हिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १०॥ हरिद्द्यः सहस्रार्चिः सप्तसप्ति-र्मरीचिमान् । तिमिरोन्मथनः शम्भूस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशूमान् ॥ ११ ॥ हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः । अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुरसामपारगः । घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥ १३॥ आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । कविर्विक्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ १४॥ नक्षत्रग्रहताराणा-मधिपो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तू ते ॥ १५ ॥ नमः पूर्वीय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योति-र्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६॥ जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः । नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताप्रदाय नमो नमः 11 82 11 ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे । भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपूषे नमः 11 28 11 तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने । कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः 11 20 11 तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१॥ नाशयत्येष वै भूतं तदेव सुजति प्रभुः । पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२ ॥ एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः । एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ २३॥

वेदाश्व ऋतवश्चैव ऋतूनां फलमेव च । यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः ॥ २४॥ फलश्रुतिः

एन-मापत्स् कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिनावसीदति राघव ॥ २५॥

पूजयस्वैन-मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् । एतत् त्रिगृणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ अस्मिन क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि । एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् ॥ २७ ॥ एतच्छूत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥ २८॥ आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तू परं हर्षमवाप्तवान । त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥ २९ ॥ रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् । सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत ॥ ३०॥ अथ रवि-रवद-न्निरीक्ष्य रामं मूदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः। निशिचरपति-संक्षयं विदित्वा सूरगण-मध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥

#### नवग्रहदेवता प्रार्थना [26]

सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुचपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः । सद्भुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः । राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम् । नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः ॥ आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ॥

#### ्रश्रीरामचन्द्रस्तवः [27]

( गोस्वामिश्रीतुलसीदास कृतम्)

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्रेशहारिणीम् । सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवछभाम् ॥ १ ॥

यन्मायावशवर्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः — यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः । यत्पादः प्रवमेव भाति हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम् — वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥ २ ॥

प्रसन्नतां या न गताभिषेकत-स्तथा न मम्लौ वनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे—सदाऽस्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ ३ ॥ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं—सीतासमारोपितवामभागम्।पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥ ४ ॥

मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं —वैराग्याम्बुजभास्करं त्वघहरं ध्वान्तापहं तापहम्।मोहाम्भोधरपुञ्जपाटनविधौ खे सम्भवं शङ्करम् । वन्दे ब्रह्मकुलकलङ्कशमनं श्रीरामभूपं प्रियम् ॥ ५॥

सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं—पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम् । राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं – सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ ६ ॥ कुन्देन्दीवर-सुन्दरावतिबलौ विज्ञान-धामावुभौ – शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हि तौ — सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः ॥ ७॥

ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भु-मुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा । संसारामय-भेषजं सुमधुरं श्रीजानकीजीवनं – धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् ॥ ८॥

शान्तं शास्त्रतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भु-फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् । रामाख्यं जगदीक्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं – वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल-चूडामणिम् ॥ ९॥

केकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् । शोभाद्ध्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् । पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् — नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् ॥ १०॥

आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भयनाशनम् । द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् ॥ ११॥

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं — सीतापतिं रघुकुलान्वय-रत्नदीपम् । आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं — रामं निशाचर-विनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ वैदेहीसहितं सुरद्गुमतले हैमे महामण्डपे – मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् । अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं – व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे स्यामलम् ॥ १३॥

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये — सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥१४॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ १५ ॥ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ १६ ॥

# कृष्णाष्टकम् [28]

श्रियाश्लिष्टो विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्तान्जनयनः। गदी शङ्को चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥ यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवित निजसुखांशेन मधुहा । लये सर्वं स्वस्मिन् हरित कलया यस्तु स विभुः

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ ॥

असुनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणै-र्निरुद्ध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम । यमीड्यं पञ्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवत् कृष्णोऽक्षिविषयः॥३॥ पृथिव्यां तिष्ठन यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् । नियन्तारं ध्येयं मुनिसूरनुणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवत् कृष्णोऽक्षिविषयः॥ ४॥ महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते । बलारातेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ५॥ विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता । विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ६॥ नरातङ्कोट्टङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो घनश्यामो वामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः । स्वयम्भूर्भतानां जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मुम् भवत् कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७॥ यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः । सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो व्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवत् कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ८॥

### जगनायाष्ट्रकम् [29]

(श्री चैतन्यदेव कृतम्)

कदाचित्कालिन्दीतटविपिनसङ्गीतकवरो

मुदा गोपीनारीवदनकमलास्वादमधुपः ।

रमाशंभुब्रह्मामरपितगणेशार्चितपदो

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥१॥

भुजे सव्ये वेणुं शिरिस शिखिपिञ्छं कटितटे

दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधत् ।

सदा श्रीमद्दून्दावनवसितलीलापिरचयो

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥२॥

महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे

वसन् प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना ।

सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥३॥

कृपापारावारः सजलजलदश्रेणिरुचिरो

रमावाणीसोम स्फूरदमलपद्मोद्भवमुखैः ।

स्रेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवत् मे 11.8.11 रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिप्रादर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः । दयासिन्धूर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धूसूतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतू मे 11411 परब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फूलनयनो निवासी नीलादौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि । रसानन्दो राधासरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवत् मे ॥६॥ न वै प्रार्थ्य राज्यं न च कनकता भोगविभवे न याचेऽहं रम्यां निखिलजनकाम्यां वरवधूम । सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवत् मे 11011 हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते । अहो दीनानाथं निहितमचलं पातूमनिशं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवत् मे 11 6 11 जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः । सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति 11911

### श्रीमदनमोहनाष्टकम् (30)

जय शंखगदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम । जय चन्दनचर्चित कुण्डलमण्डित कौस्तुभशोभित देहि पदम् ॥ १ ॥ जय पङ्कजलोचन मारविमोहन पापविखण्डन देहि पदम । जय वेणुनिनादक रासविहारक बङ्किम सुन्दर देहि पदम् ॥ २॥ जय धीरधुरन्धर अद्भुतसुन्दर दैवतसेवित देहि पदम् । जय विक्वविमोहन मानसमोहन संस्थितिकारण देहि पदम् ॥ ३॥ जय भक्तजनाश्रय नित्यसुखालय अन्तिमबान्धव देहि पदम् । जय दुर्जनशासन केलिपरायण कालियमर्दन देहि पदम् ॥ ४॥ जय नित्यनिरामय दीनदयामय चिन्मय माधव देहि पदम। जय पामरपावन धर्मपरायण दानवसूदन देहि पदम् ॥ ५॥ जय वेदविदांवर गोपवधूप्रिय वृन्दावनधन देहि पदम् । जय सत्यसनातन दुर्गतिभञ्जन सज्जनरञ्जन देहि पदमु ॥ ६॥ जय सेवकवत्सल करुणासागर वाञ्छितपूरक देहि पदम्। जय पूत्रधरातल देवपरात्पर सत्त्वगुणाकर देहि पदम् ॥ ७॥ जय गोकुलभूषण कंसनिष्दन सात्वतजीवन देहि पदम् । जय योगपरायण संस्रुतिवारण ब्रह्मनिरञ्जन देहि पदम् ॥ ८॥

श्रीः

### श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः (31)

ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं। तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीम्। पद्मालङ्कृत-पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्॥१॥

श्रीमन् कृपाजलिनिधे कृतसर्वलोक । सर्वज्ञ शक्त नतवत्सल सर्वशेषिन् । स्वामिन् सुशील सुलभाश्रितपारिजात । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ २॥

आनू पुरार्पितसुजातसुगन्धिपुष्प – सौरभ्यसौरभकरौ समसन्नि-वेशौ । सौम्यौसदाऽनुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ३॥

सद्योविकासिसमुदित्वरसान्द्ररागौ सौरभ्यनिर्भरसरोरुहसाम्य-वार्ताम् । सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ४॥

रेखामयध्वजसुधाकलशातपत्र।वज्राङ्कशाम्बुरुहकल्पकशङ्ख-चक्रैः । भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥५॥

ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ । बाह्यैर्महोभिरभि भूत महेन्द्र-

नीलौ । उद्यन्नखांशुभिरुदस्त शशाङ्कभासौ । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ६ ॥

सप्रेमभीति कमलाकरपछवाभ्यां । संवाहनेऽपि सपदि क्रममादधानौ । कान्ताववाड्यन सगोचर सौकुमार्यौ । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ७ ॥

लक्ष्मीमहीतदनुरूपनिजानुभाव। नीलादिदिव्यमहिषीकरपल्ल-वानाम्। आरुण्यसंक्रमणतः किल सान्द्ररागौ। श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ८॥

नित्यानमद्विधिशिवादिकिरीटकोटि । प्रत्युप्तदीप्तनवरत्नमहः प्ररोहैः । नीराजनाविधिमुदारमुपाददानौ । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ९ ॥

विष्णोः पदे परम इत्युदितप्रशंसौ यौमध्व उत्स इति भोन्यतयाऽप्युपात्तौ । भूयस्तथेति तव पाणितलप्रदिष्टौ । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १० ॥

पार्थाय तत्सदृशसारिथना त्वयैव । यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति । भूयोऽपि महामिह तौ करदर्शितौ ते । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ११ ॥

मन्मूर्ध्नि कालियफणे विकटाटवीषु । श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनाम् । चित्तेऽप्यनन्यमनसां सममाहितौ ते । श्रीवेड्डटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १२ ॥

अम्लानहृष्यदवनीतलकीर्णपुष्पौ।श्रीवेङ्कटाद्विशिखराभरणाय-मानौ । आनन्दिताखिलमनोनयनौ तवैतौ। श्रीवेङ्कटेशः चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १३॥

प्रायः प्रपन्नजनताप्रथमावगाह्यौ । मातुस्स्तनाविव शिशोर-मृतायमानौ । प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १४॥

सत्त्वोत्तरैस्सततसेव्यपदाम्बुजेन।संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन। सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते । श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १५॥

श्रीश श्रिया घटिकया त्वदुपायभावे । प्राप्ये त्विय स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या । नित्याश्रिताय निरवद्यगुणाय तुभ्यं स्यां किङ्करो वृषगिरीश न जातु मह्मम् ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः ॥

### श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाशासनम् (32)

श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् । श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥१॥ लक्ष्मीसविभ्रमालोक सुभ्रूविभ्रमचक्षुषे । चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥२॥ श्रीवेङ्कटाद्रिशुङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्ग्रये । मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम 11 3 11 सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसाम । सदा संमोहनायास्त् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् 11811 नित्याय निरवद्याय सत्यानन्दचिदात्मने । सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम 11411 स्वतस्सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे । सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥६॥ परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने । प्रयूञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् 11011 आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् । अतुप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् 11 2 11 प्रायरस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना । कृपयाऽऽदिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् 11911 दयामृततरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः । अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ १०॥ स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावहमूर्तये । सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥११॥ श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करिणीतटे ।

रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥१२॥
श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने ।

सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥१३॥
मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः ।

सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैस्सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥१४॥
॥ इति श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाशासनम् ॥

### श्रीजगद्धात्रीस्तोत्रम् [33]

(श्रीजगद्धात्री कल्पः)

आधारभूते चाधेये धृतिरूपे धुरन्धरे ।
ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥
शवाकारे शक्तिरूपे शक्तिस्थे शक्तिविग्रहे ।
शाक्ताचारप्रिये दे वि जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥
जयदे जगदानन्दे जगदे कप्रपूजिते ।
जय सर्वगते दुर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥

सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपे च प्राणापानादिरूपिणि । भावाभावस्वरूपे च जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ कालादिरूपे कालेशे कालाकाल विभेदिनि ।

सर्वस्वरूपे सर्वज्ञे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥

महाविध्ने महोत्साहे महामाये वरप्रदे। प्रपञ्चसारे साध्वीशे जगद्धात्रि नमोऽस्तू ते ॥ ६ ॥ अगम्ये जगतामाद्ये माहेश्वरि वराङ्गने । अशेषरूपे रूपस्थे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते 11011 द्विसप्तकोटिमन्त्राणां शक्तिरूपे सनातनि । सर्वशक्तिस्वरूपे च जगद्धात्रि नमोऽस्त् ते 11 < 11 तीर्थयज्ञतपोदानयोगसारे जगन्मयि। त्वमेव सर्वं सर्वस्थे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते 11911 दयारूपे दयादृष्टे दयार्द्रे दःखमोचनि । सर्वापत्तारिके दर्गे जगद्धात्रि नमोऽस्तू ते ॥ १०॥ अगम्यधामधामस्थे महायोगीशहृतपूरे। अमेयभावकृटस्थे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥ ११॥

### मीनाक्षीपञ्चरत्नम् [34]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां । बिम्बोष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृताम् । विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां । मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥१॥ मुक्ताहारलसित्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां । शिञ्जन्नूपुरिकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुराम् । सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेविताम् । मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥ २ ॥

श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां हींकारमन्त्रोज्वलां । श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसितं श्रीमत्सभानायिकाम् । श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीम् । मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥ ३॥

श्रीमत्सुन्दरनायिकां भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां । श्यामाभां कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजाम् । वीणावेणुमृदङ्ग वाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकाम् । मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥ ४ ॥

नानायोगिमुनीन्द्रहृत्सुवसितं नानार्थसिद्धिप्रदां । नानापुष्पविराजिताङ्घ्रियुगलां नारायणेनार्चिताम् । नादब्रह्ममर्यी परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकाम् । मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥ ५ ॥



### मीनाक्षीस्तोत्रम् (35)

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

श्रीविद्ये शिववामभागनिलये श्रीराजराजार्चिते श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभवे चिन्तामणीपीठिके । श्रीवाणीगिरिजानुताङ्घ्रिकमले श्रीशाम्भवि श्रीशिवे मध्याह्ने मलयध्वजाधिपसुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥१॥ चक्रस्थेऽचपले चराचरजगन्नाथे जगत्पृजिते आर्तालीवरदे नताभयकरे वक्षोजभारान्विते । विद्ये वेदकलापमौलिविदिते विद्युलताविग्रहे मातः पूर्णसुधारसार्द्रहृदये मां पाहि मीनाम्बिके ॥ २ ॥ कोटीराङ्गदरत्नकृण्डलधरे कोदण्डबाणाञ्चिते कोकाकारकुचद्वयोपरिलसत्प्रालम्बिहाराञ्चिते । शिञ्जन्नू पुरपादसारसमणिश्रीपादुकालङ्कृते मदारिद्रचभुजङ्गगारुडखगे मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ३॥ ब्रह्मेशाच्युतगीयमानचिरते प्रेतासनान्तःस्थिते पाशोदङ्कुशचापबाणकलिते बालेन्दचुडाञ्चिते । बाले बालकुरङ्गलोलनयने बालार्ककोट्युज्ज्वले मुद्राराधितदेवते मुनिनुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ४॥ गन्धर्वामरयक्षपन्नगन्ते गङ्गाधरालिङ्गिते गायत्रीगरुडासने कमलजे सुक्यामले सुस्थिते।

खातीते खलदारुपावकशिखे खद्योतकोट्यूज्वले मन्त्राराधितदेवते मुनिनुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ५॥ नादे नारदतुम्ब्राद्यविनृते नादान्तनादात्मिके नित्ये नीललतात्मिके निरुपमे नीवारशुकोपमे। कान्ते कामकले कदम्बनिलये कामेश्वराङ्कस्थिते मद्विद्ये मदभीष्टकल्पलतिके मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ६॥ वीणानादनिमीलितार्धनयने विस्रस्तच्लीभरे ताम्बुलारुणपल्लवाधरयुते ताटङ्कहारान्विते । श्यामे चन्द्रकलावतंसकलिते कस्तूरिकाफालके पूर्णे पूर्णकलाभिरामवदने मां पाहि मीनाम्बिके ॥७॥ शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाद्ययी नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वंमयी चिन्मयी। तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वेश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके ॥ ८॥ अम्बास्तोत्रम् [36]

(स्वामी विवेकानन्दः)

का त्वं शुभे शिवकरे सुखदुःखहस्ते आधूर्णितं भवजलं प्रवलोर्मिभङ्गैः । शान्तिं विधातुमिह किं बहुधा विभग्नाम् मातः प्रयत्नपरमासि सदैव विक्वे ॥१॥ सम्पादयन्त्यविरतं त्वविरामवृत्ता

या वै स्थिता कृतफलं त्वकृतस्य नेत्री । सा मे भवत्वनृदिनं वरदा भवानी

जानाम्यहं ध्रुविमयं धृतकर्मपाशा ॥२॥ किं वा कतं किमकतं क्व कपाललेखः

किं कर्म वा फलमिहास्ति हि यां विना भोः। इच्छागुणैर्नियमिता नियमाः स्वतन्त्रै-

र्यस्याः सदा भवतु सा शरणं ममाद्या ॥ ३ ॥ सन्तानयन्ति जलधिं जनिमृत्युजालम्

सम्भावयन्त्यविकृतं विकृतं विभग्नम् । यस्या विभृतय इहामितशक्तिपालाः

नाश्चित्य तां वद कुतः शरणं ब्रजामः ॥ ४ ॥ मित्रे रिपौ त्वविषमं तव पद्मनेत्रम

स्वस्थेऽसुखे त्ववितथस्तव हस्तपातः । छाया मृतेस्तव दया त्वमृतं च मात-

र्मुञ्चन्तु मां न परमे शुभदृष्टयस्ते ॥ ५ ॥ क्वाम्बा शिवा क्व गृणनं मम हीनबुद्धे-र्दीभ्यां विधर्तुमिव यामि जगद्विधात्रीम । चिन्त्यं श्रिया सुचरणं त्वभयप्रतिष्ठम्
सेवापरैरभिनुतं शरणं प्रपचे ॥६॥
या मा चिराय विनयत्यितदुःखमार्गेरासिद्धितः स्वकलितैर्ललितैर्विलासैः ।
या मे मितं सुविदधे सततं धरण्यां
साम्बा शिवा मम गितः सफैलेऽफले वा ॥ ७॥

## अन्नपूर्णास्तोत्रम् [37]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी
निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी ।
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥१॥
नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी
मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी ।
काश्मीरागुरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥२॥
योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी
चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी ।

सर्वेश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेस्वरी 11 3 11 कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङारबीजाक्षरी मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीक्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्त्रपूर्णेखरी ॥ ४॥ दुश्यादुश्यप्रभूतपावनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाङ्करी। श्रीविक्वेशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीक्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्तपूर्णे स्वरी ॥ ५॥ उर्वीसर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी वेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्नदानेस्वरी । सर्वानन्दकरी दशाशुभकरी काशीपुराधीक्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेस्वरी 11 & 11 आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी काश्मीरा त्रिजनेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्करा शर्वरी । कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीक्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ ७॥ दर्वी स्वर्णविचित्ररत्नखचिता दक्षे करे संस्थिता वामे स्वाद्पयोधरी सहचरी सौभाग्यमाहेश्वरी । भक्ताभीष्टकरी दुशा शूभकरी काशीपूराधीश्वरी भिक्षां देहि कुपावलम्बनकरी मातान्त्रपूर्णेश्वरी ॥ ८॥ चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदुशा चन्द्रांशूबिम्बाधरी चन्द्रार्काग्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी। मालापुरतकपाशकाङ्कराधरी काशीपुराधीखरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥९॥ क्षत्रत्राणकरी महाभयकरी माता कुपासागरी साक्षान्मोक्षकरी सदा जिवकरी विज्वेज्वरश्रीधरी । दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीक्वरी भिक्षां देहि कुपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ १०॥ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे । ज्ञानवैराग्यसिद्धचर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥ ११॥ माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर: । बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ॥ १२ ॥



### इन्द्राक्षी स्तोत्रम् [38]

ॐ अस्य इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरंदर ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः । इन्द्राक्षी देवता । महालक्ष्मिर्बीजम् । भुवनेश्वरी शक्तिः । महेश्वरी कीलकम् । इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्धवर्थे जपे विनियोगः।

#### अथ करन्यासः

ॐ इन्द्राक्षीं अंगुष्टाभ्यां नमः। ॐ महालक्ष्मी तर्जनीभ्यां नमः। ॐ महेश्वरीं मध्यमाभ्यां नम:। ॐ अम्बूजाक्षीं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ कात्यायनीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ कौमारीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ अंगन्यामः ॐ इन्द्राक्षीं हृदयाय नमः। ॐ महालक्ष्मीं शिरसे स्वाहा। ॐ महेश्वरीं शिखायै वषट। ॐ अम्बूजाक्षीं कवचाय हं। ॐ कात्यायनीं नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ कौमारीं अस्त्राय फट। ॥ भू-र्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥

॥ अथ ध्यानम् ॥

नेत्राणां दशिभश्शतैः परिवृतामत्युग्र चर्माम्बरां । हेमाभां महतीं विलम्बित शिखा मा मुक्तकेशान्वितां घन्टामण्डित पादपद्मयुगलां नागेन्द्रकुम्भस्तनीं । इन्द्राक्षीं परिचिन्तयामि सततं प्रत्यक्ष सिद्धिप्रदाम् ॥ इन्द्राक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवस्त्रद्वयान्वितां । वामहस्ते वज्रधरां दक्षिणेन वरप्रदाम् । इन्द्राक्षीं नौमि युवतीं नानालंकार भूषितां । प्रसन्न वदनाम्भोजामप्सरो-गणसेविताम् ॥

> ॥ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्र प्रारम्भः ॥ ॥ इन्द्र उवाच ॥

इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेय्यां तथेश्वरी । कौमारी दक्षिणे पातु नैर्ऋत्यां पातु पार्वती ॥ वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि । उदीच्यां कालरात्रिर्मामीशन्यां सर्वशक्तयः ॥ भैरव्यूर्ध्वं सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा । एवं दशदिशो रक्षेत्सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी ॥ इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहता । गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम्नीति विश्रुता ॥ कात्यायनी महादेवी चण्डघंटा महातपा । सावित्री सा च गायत्री बह्माणी बह्मवादिनी ॥ नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्ण पिङ्गला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्री तपस्विनी॥ मेघरवना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला॥ अजिता भद्रदाऽनन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया। शिवदृती कराली च शक्तिश्व परमेश्वरी॥ आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा। महिषासूर संहारी चामूण्डा सप्तमातुका ॥ सर्वरोग प्रशमनी नारायणी नमोऽस्तूते । इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी॥ वाराही नारसिंही च भीमा भैरव नादिनी। सदा संमोहिनी देवी सुन्दरी भूवनेश्वरी। एकाक्षरी महामायी एकाङ्गी एकनायकी ॥ कोमल श्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी। श्रुतिः स्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्या लक्ष्मीः सरस्वती॥ अनन्ता विजयाऽपर्णा मानस्तोकाऽपराजिता । भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया॥ शिवा भवानी रुद्धाणी शङ्करार्धशरीरिणी। ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ॥

ऐन्द्री देवी सदाकालं शान्तिमाशु करोतु मे। एतैर्नाम पदैर्दिव्यैः स्तुता शक्रेण धीमता। आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहं। क्षयाऽपरमारकुष्ठादि तापज्वर निवारणं । जीतज्वर निवारणं उष्णज्वर निवारणं । सन्निज्वर निवारणं सर्वज्वर निवारणं । सर्वरोग निवारणं सर्वशत्रु निवारणं । महाभय निवारणं मनः क्लेश निवारणं । शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात । आवर्तयन् सहस्रं तु लभते वाञ्छितं फलं। एतत् स्तोत्रं जपेन्नित्यं सर्वव्याधिविनाशनं । रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत ॥ सर्व मङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तृते ॥ त्रिपाद्धस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः। स मे प्रीतः सुखं दद्यात् सर्वामय पतिर्ज्वरः। ज्वरं च ज्वरसारं च ज्वरातीसारमेव च। सन्निपात ज्वरं चैव शीतोष्ण ज्वरमेव च। कौबेरन्ते मुखं रौद्रं नन्दिमन्नन्दिमावह। ज्वरं मृत्यूभयं घोरं ज्वरं नाशये मे ज्वर।

भरमायुधाय विदाहे रक्तनेत्राय धीमहि। तन्त्रो ज्वरः प्रचोदयात ॥ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि। तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात्॥ मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं ग्रसितु-मतिरसानिस्सृताः किं नु जिह्नाः किं वा कृष्णां प्रिपदाद्यति भि-ररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः। प्राप्ताः संध्याः स्मरारेः स्वयमृत नृतिभिस्तिस इत्युह्यमानाः दिव्यैर्देव्या स्त्रिशूलक्षत-महिषजुषो रक्तधारा जयन्ति॥ मातर्मे मधुकैटभिन महिषप्राणापहारोद्यमे हेला-निर्मित-धूम्रलोचन-वधे हे चण्डमुण्डार्दिनि । नि:शेषीकृत-रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशुद्धरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके ॥ अष्टौ भूजाङ्गीं महिषस्य मर्दिनीं सशंखचक्रां शरशूलधारिणीं। तां दिव्ययोगीं सहजातवेदसीं दुर्गी सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥

महिषमस्तक नृत्तविनोदन-स्फूटरणन्मणिन् प्रमेखला। जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयत् शुम्भनिशुम्भनिष्दिनी॥ ब्रह्माणी कमलेन्दसौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी। वाराही घनघोरघर्घरमुखी दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथरुद्रसहिता रक्षन्तु मां मातरः॥ उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरं तु निहत्य तं धूम्रलोचन- चण्डमुण्डक- रक्तबीजमुखांश्च तान्। दुष्ट-शुम्भनिशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते विष्टपत्रय-पृष्टिकारिणि भद्रकालि नमोऽस्तृते॥ लक्ष्मी-प्रदान-समये नवविद्रमाभां विद्या - प्रदान - समये शरदिन्द शुभ्रां। विद्रेषि वर्ग विजयेऽपि तमाल – नीलां देवीं त्रिलोक – जननीं शरणं प्रपद्ये ॥ श्री महादेव्यै नमः॥

इन्द्राक्षीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(श्रीमार्कण्डेयपुराणम्)

### **\*कनकधारास्तोत्रम्** [39]

( कनकलक्ष्मी स्तवः )

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

अङ्गं हरेः पुलक-भूषणमाश्रयन्ती । भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् । अङ्गीकृताखिल-विभूतिरपाङ्गलीला । माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः । प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या । सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥

विश्वामरेन्द्र-पदविभ्रमदानदक्षमानन्द -हेतुरिधकं मधुविद्विषो ऽपि । ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धमिन्दीवरोदर-सहोदर-मिन्दिरायाः ॥ ३॥

आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेष-मनङ्गतन्त्रम् । आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः ॥ ४॥

बाह्वन्तरे मुरजितःश्रितकौस्तुभे या । हारावलीव हरिनीलमयी विभाति । कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला । कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५॥

कालाम्बुदालि ललितोरसि कैटभारेः । धाराधरे स्फुरति या

तिडदङ्गनेव । मातुरसमस्तजगतां महनीय मूर्तिः । भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् । मन्दालसं च मकराकर – कन्यकायाः ॥ ७ ॥

दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्नकिञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे । दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरम् । नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥

इष्टा विशिष्टमतयोऽपि नरा यया द्राक् । दृष्टास्त्रिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते । दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदर-दीप्तिरिष्टाम् । पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्कर- विष्ठरायाः ॥ ९॥

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति । शाकम्भरीति शशिशेखर-वछभेति । सृष्टिस्थितिप्रलय-केलिषु संस्थितायै । तस्यै नमस्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥१०॥

श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै । रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै । शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै । पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम – वल्लभायै ॥ ११॥

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै । नमोऽस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै। नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै। नमोऽस्तु नारायण-बल्लभायै॥१२॥ नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै । नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै । नमोऽस्तु देवादि- दयापरायै । नमोऽस्तु शार्ङ्मायुधवल्लभायै ॥ १३ ॥ नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै । नमोऽस्तु विष्णोरुरसि स्थितायै । नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै । नमोऽस्तु दामोदर -वल्लभायै ॥ १४ ॥

नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै । नमोऽस्तु भूत्यै भुवन - प्रसूत्यै । नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै । नमोऽस्तु नन्दात्मज ब्रह्मभयै ॥ १५ ॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि । साम्राज्यदान-निरतानि सरोरुहाक्षि । त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि । मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १६॥

यत्कटाक्ष-समुपासनाविधिः । सेवकस्य सकलार्थसम्पदः । सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः । त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥ १७॥ सरसिजनिलये सरोजहस्ते । धवलतमांशुकगन्धमाल्य-शोभे । भगवित हरिवछभे मनोज्ञे । त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्मम् ॥ १८॥ दिग्वस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी – विमलचारुजल प्रुताङ्गीम् । प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकादिनाथ – गृहिणी – ममुताब्धि पुत्रीम् ॥ १९॥

कमले कमलाक्षवछभेत्वं । करुणापूर तरङ्गितै-रपाङ्गैः । अवलोकय मामकिंचनानाम् । प्रथमं पात्रमकृत्रिमन्दयायाः ॥ २०॥

11011

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहम् । त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् । गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो । भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ २१॥

### महालक्ष्म्यष्टकम् [40]

(पद्मपुराणम्) नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरप्जिते । शङ्कचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्त ते ॥१॥ नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि । सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते 11 7 11 सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदृष्टभयङ्करि । सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तू ते 11 3 11 सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भूक्तिमुक्तिप्रदायिनि । मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥ आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि । योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥५॥ स्थूलसुक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे । महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तू ते ॥६॥ पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि ।

परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तू ते

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते ।

जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥८॥ महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेदु भक्तिमान्नरः ।

सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥ एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम ।

द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥ १०॥ त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् ।

महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥ ११॥

### श्रीसरस्वतीस्तोत्रम् [41]

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या क्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता । सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ १॥

आशासु राशीभवदङ्गवली भासैन दासीकृतदुग्धसिन्धुम् । मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि त्वाम् ॥ २ ॥ शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् ॥ ३ ॥

सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवताम् । देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः ॥ ४ ॥ पातु नो निकषग्राना मितहेम्नः सरस्वती । प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैन करोति या ॥ ५॥

शुक्कां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं । वीणापुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् । हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां — वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ॥ ६ ॥

वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिश्चिहरीश-वन्चे । कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे महार्हे — विद्याप्रदायिनि सरस्वित नौमि नित्यम् ॥ ७॥

क्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थिते हे — क्वेताम्बरावृतमनोहर-मञ्जुगात्रे । उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वित नौमि नित्यम् ॥ ८॥

मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता — ये त्वां भजन्ति निखिला-नपरान्विहाय । ते निर्जरत्विमह यान्ति कलेवरेण-भूविह्नवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन ॥९॥

मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये — मातः सदैव कुरु वासमुदार-भावे । स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः — शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ॥ १०॥

ब्रह्मा जगत् सृजित पालयतीन्दिरेशः — शम्भुर्विनाशयति देवि

तव प्रभावैः । न स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे – न स्युः कथश्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः ॥ ११॥

लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः । एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वति ॥ १२॥

सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः । वेदवेदान्त-वेदाङ्गविद्यास्थानेभ्य एव च ॥ १३ ॥

सरस्वित महाभागे विद्ये कमललोचने । विद्यारूपे विशालक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् । तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेठवरि ॥ १५ ॥

### श्रीगङ्गास्तोत्रम् [42]

( श्री शङ्कराचार्य कृतम् )

देवि सुरेश्विर भगवित गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे । शङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मितरास्तां तव पदकमले ॥ १ ॥ भागीरिथ सुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः । नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामिय मामज्ञानम् ॥ २ ॥ हरिपदपाद्यतरिङ्गिणि गङ्गे हिमविधुमुक्ताधवलतरङ्गे । दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारम् ॥ ३ ॥ तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम् । मातर्गङ्गे त्विय यो भक्तः किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः ॥ ४॥ पतितोद्धारिणि जाह्नवि गङ्गे खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्गे । भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभूवनधन्ये ॥ ५॥ कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतित शोके। पारावारविहारिणि गङ्गे विमुखयुवतिकृततरलापाङ्गे तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः । नरकिनवारिणि जाह्नवि गङ्गे कलूषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे॥ ७॥ पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जाह्नवि करुणापाङ्गे । इन्द्रमुक्टमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥ ८॥ रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम् । त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमिस गतिर्मम खलु संसारे ॥९॥ अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवन्दे । तव तटनिकटे यस्य निवासः खलू वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥ १० ॥ वरमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीणः । अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दुरे नृपतिकुलीनः ॥ ११ ॥ भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये । गङ्गास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम् ॥ १२ ॥ येषां हृदये गङ्गाभक्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः । मधुराकान्तापज्झटिकाभिः परमानन्दकलित-ललिताभिः॥ १३॥ गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं वाञ्छितफलदं विमलं सारम् । शङ्करसेवक शङ्कररचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्तम् ॥ १४॥

### यमुनाष्टकम् [43]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणी तृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी । मनोऽनुकूलकूलकुञ्जपुञ्जधूतदुर्मदा

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥१॥ मलापहारिवारिपूरभूरिमण्डितामृता

भृशं प्रपातकप्रभञ्जनातिपण्डितानिशम् । सुनन्दनन्दनाङ्गसङ्गरागरञ्जिता हिता

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥२॥ लसत्तरङ्गसङ्गधूतभूतजातपातका

नवीनमाधुरीधुरीणभक्तजातचातका । तटान्तवासदासहससंवृताह्निकामदा

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ३॥ विहाररासखेदभेदधीरतीरमारुता

गता गिरामगोचरे यदीयनीरचारुता ।

प्रवाहसाहचर्यपूतमेदिनीनदीनदा

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ४ ॥ तरङ्गसङ्गसैकतान्तराश्चिता सदाऽसिता

शरन्निशाकरांशुमञ्जुमञ्जरीसभाजिता । भवार्चनाप्रचारणाम्ब्नाधुना विशारदा

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥५॥ जलान्तकेलिकारिचारुराधिकाङ्गरागिणी

स्वभर्तुरन्यदुर्लभाङ्गताङ्गतांशभागिनी । स्वदत्तसुप्तसप्तसिन्धुभेदनातिकोविदा

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥६॥ जलच्युताच्युताङ्गरागलम्पटालिशालिनी

विलोलराधिकाकचान्तचम्पकालिमालिनी । सदावगाहनावतीर्णभर्तृभृत्यनारदा

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥७॥ सदैव नन्दनन्दकेलिशालिकुञ्जमञ्जुला

तटोत्थफुछमछिकाकदम्बरेणुस्ज्ज्वला । जलावगाहिनां नृणां भवाब्धिसिन्धुपारदा धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ८ ॥



#### . नर्मदाष्टकम् ा44]

(श्री शङ्कराचार्य कृतम्)

सबिन्द्रसिन्धुसुरखलत्तरङ्गभृङ्गरञ्जितं द्विषत्स् पापजातजातकारिवारिसंयुतम् । कृतान्तद्रतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥१॥ त्वदम्बुलीनदीनमीनदिव्यसम्प्रदायकं कलौ मलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकम । सूमच्छकच्छनक्रचक्रवाकचक्रशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥२॥ महागभीरनीरपूरपातधूतभूतलं नमत्समस्तपातकारि दारितापदाचलम् । जगलये महाभये मुकण्डुसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥ ३॥ गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मृकण्डुसूनुशौनकासुरारिसेवितं सदा । पुनर्भवाब्धिजन्मसंभवाब्धिदुः खवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥ ४॥ अलक्ष्यलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं

सुलक्ष्यनीरतीरधीरपक्षिलक्षकृजितम् । वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥ ५॥ सनत्कुमारनाचिकेतकश्यपात्रिषट्पदै-र्धृतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषटपदैः । रवीन्दरन्तिदेवदेवराजकर्मशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥६॥ अलक्ष-लक्ष-लक्ष-पापलक्षसारसायुधं ततस्त जीवजन्ततन्तुभक्तिमृक्तिदायकम । विरिञ्जिविष्णुराङ्करस्वकीयधामवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥७॥ अहो धृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शठे नटे । दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तुशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥८॥ इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दर्गतिं कदा । सूलभ्य देहदर्लभं महेशधामगौरवं पूनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम् ॥ ९ ॥

# श्रीरामकृष्णस्तोत्रम् (45)

(स्वामी विवेकानन्दः)

ॐ हीं ऋतं त्वमचलो गुणजिद् गुणेड्यः नक्तन्दिवं सकरणं तव पादपद्मम् । मोहङ्कषं बहुकृतं न भजे यतोऽहं

तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥१॥
भक्तिर्भगश्च भजनं भवभेदकारि
गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वम् ।
वक्त्रोद्धृतोऽपि हृदये न मे भाति किञ्चित् #

तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरन्ति तरसा त्विय तृप्ततृष्णाः रागे कृते ऋतपथे त्विय रामकृष्णे । मर्त्यामृतं तव पदं मरणोर्मिनाशं

तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥३॥ कृत्यं करोति कलुषं कुहकान्तकारि ष्णान्तं शिवं सुविमलं तव नाम नाथ। यस्मादहं त्वशरणो जगदेकगम्य तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥४॥

### श्रीरामकृष्णप्रणामः

(स्वामी विवेकानन्दः) स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे । अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः॥

🕻 🗱 वक्त्रोद्धृतं तु हृदि मे न च भाति किञ्चित् )

# श्रीरामकृष्णध्यानस्तोत्रम् [46]

(स्वामी अभेदानन्दः)

हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसद्खिलभेदातीतमेकस्वरूपम् ।

प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं

विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः ॥१॥

निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं

गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासम् ।

त्रिगुणरहितसचिद्वहारूपं वरेण्यं

विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः ॥२॥

वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तीः

प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुम् ।

धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं

विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः ॥३॥

## श्रीरामकृष्णप्रणाममन्त्रः [47]

(स्वामी शारदानन्दः)

सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः । आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः ॥ यथाग्नेर्दाहिकाशक्ती रामकृष्णे स्थिता हि या । सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम् ॥ परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया । यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् ॥ कालिन्दी-फुल्ल-कमले माधवेन क्रीडारत । ब्रह्मानन्द नमस्तुभ्यं सद्भुरो लोकनायक ॥ योगानन्दः प्रेमानन्दश्चान्ये वै ये च पार्षदाः । रामकृष्णगतप्राणाः सर्वास्तान् प्रणमाम्यहम् ॥

# श्रीशारदादेवीध्यानस्तोत्रम् [48]

(स्वामी अभेदानन्दः)

ध्यायेचित्तसरोजस्थां सूखासीनां कृपामयीम् । प्रसन्नवदनां देवीं द्विभूजां स्थिरलोचनाम 11 8 11 आल्लायितकेशार्धवक्षःस्थलविमण्डिताम । व्वेतवस्त्रावृतार्धाङ्गां हेमालङ्कारभूषिताम् 11 7 11 स्वक्रोडन्यस्तहस्तां च ज्ञानभक्तिप्रदायिनीम । शुभ्रां ज्योतिर्मयीं जीवपापसन्तापहारिणीम ॥ ३॥ रामकृष्णगतप्राणां तन्नामश्रवणप्रियाम् । तद्भावरञ्जिताकारां जगन्मातुस्वरूपिणीम 11811 जानकीराधिकारूपधारिणीं सर्वमङ्गलाम् । चिन्मयीं वरदां नित्यां शारदां मोक्षदायिनीम् ॥ ५॥ यथाग्नेर्दाहिकाशक्ती रामकृष्णे स्थिता हि या। सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम ॥

# श्रीशारदादेवीस्तोत्रम् [49]

(स्वामी अभेदानन्दः)

प्रकृतिं परमामभयां वरदां नररूपधरां जनतापहराम् । शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगताम् ॥ १॥ गुणहीनसुतानपराधयुतान् कृपयाद्य समुद्धर मोहगतान् । तरणीं भवसागरपारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगताम् ॥ २॥ विषयं कृस्मं परिहृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृतशान्तिस्धाम् । पिब भुङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगताम् ॥ ३॥ कुपां कुरु महादेवि सुतेषु प्रणतेषु च। चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्त ते 11811 लज्जापटावते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके । पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तू ते ॥ ५॥ रामकृष्णगतप्राणां तन्नामश्रवणप्रियाम । तद्भावरञ्जिताकारां प्रणमामि मृहर्मृहः ॥६॥ पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा । पवित्रतास्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः ॥ ७॥ देवीं प्रसन्तां प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूज्यां यूगधर्मपात्रीम । तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यम ॥ ८ ॥ स्नेहेन बध्नासि मनोऽस्मदीयं दोषानशेषान् सगुणी करोषि । अहेत्ना नो दयसे सदोषान् स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रम् ॥ ९ ॥ प्रसीद मातर्विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती स्तेषु । प्रेमैकबिन्दं चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चित्तं कुरु नः सुशान्तम् ॥ १० ॥ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुम्

पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मृहुर्मृहुः ॥११॥

# श्रीविवेकानन्दध्यानम् (50)

विश्वाचार्यं जगद्वन्यं विवेकानन्दरूपिणम् । वीरेश्वरात्समुत्पन्नं सप्तर्षिमण्डलागतम् ॥ ज्ञानभक्तिप्रदातारं पद्माक्षगौरविग्रहम् । ध्यायेद्देवं ज्योतिःपुञ्जं लोककल्याणकारिणम् ॥ परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया । यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् ॥

# श्रीविवेकानन्दपञ्चकम् (51)

(स्वामी रामकृष्णानन्दः)

अनित्यदृश्येषु विविच्य नित्यं तस्मिन् समाधत्त इह स्म लीलया । विवेकवैराग्यविशुद्धचित्तं योऽसौ विवेकी तमहं नमामि ॥१॥ विवेकजानन्दनिमग्नचित्तं विवेकदानैकिवनोदशीलम् । विवेकभासा कमनीयकान्तिं विवेकिनं तं सततं नमामि ॥२॥ ऋतं च विज्ञानमधिश्रयद्यन्तिरन्तरं चादिमध्यान्तहीनम् । सुखं सुरूपं प्रकरोति यस्य आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि ॥३॥ सूर्यो यथान्धं हि तमो निहन्ति विष्णुर्यथा दुष्टजनांश्किनत्ति । तथैव यस्याखिलनेत्रलोभं रूपं त्रितापं विमुखीकरोति ॥४॥ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रम् । हिताय नृणां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि ॥५॥ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये । सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ॥६॥ ॥ श्रीः॥

॥ ॐ ह्रीं श्रीदुर्गियै देवतायै नमः ॥

# ॥ श्री दुर्गादेवीध्यानम् ॥ [52]

( दुर्गापूजा )

ॐ जटाजूटसमायुक्तामर्धेन्दुकृत-शेखराम् । लोचनत्रय-संयुक्तां पूर्णेन्दसद्शाननाम् ॥ अतसीपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम । नवयौवनसम्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम् ॥ सुचारुदशनां तद्वत् पीनोन्नत-पयोधराम । त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीम् ॥ मृणालायतसंस्पर्श-दशबाह्-समन्विताम् । त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमाद्धः ॥ तीक्ष्णबाणं तता शक्तिं दक्षिणेन विचिन्तयेत् । खेटकं पूर्णचापञ्च पाशमङ्करामेव च ॥ घण्टां वा परशुं वाऽपि वामतः सन्निवेशयेत् । अधस्तान्महिषं तद्वद्-विशिरस्कं प्रदर्शयेत् ॥ शिरच्छेदोद्भवं तद्वदानवं खड्गपाणिनम् । हृदिशूलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषितम् ॥ रक्तारक्तीकृताङ्गञ्च रक्तविस्फुरितेक्षणम् । वेष्टितं नागपाञ्चेन भ्रुकृटीभीषणाननाम् ॥ सपाशवाम हस्तेन-धृतकेशञ्च दुर्गया ।

वमद्रुधिरवक्त्रञ्च देव्याः सिंहं प्रदर्शयेत् ॥ देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरिस्थितम् । किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाममङ्गुष्ठं महिषोपरि ॥ (प्रसन्नवदनां देवीं सर्वकामफलप्रदाम् । शत्रुक्षयकरीं देवीं दैत्यदानवदर्पहाम् ॥) स्तूयमानञ्च तद्रूपममरैः सन्निवेशयेत् । उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका । चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपाति चण्डिका ॥ आभिः शक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टिताम् । चन्तयेज्ञगतां धात्रीं धर्मकामार्थ-मोक्षदाम् ॥

#### ॥ देवीप्रणामः ॥ [53]

ॐ सर्व-मङ्गल-माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ सृष्टि-स्थिति-विनाशानां शक्तिभूते सनातिन । गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ शरणागत-दीनार्त-परित्राण-परायणे । सर्वस्यार्ति-हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ जय नारायणि नमोऽस्तु ते । जय नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

देवीमाहात्म्यम्

# ॥ श्रीः ॥ ॥ श्री दुर्गायै नमः ॥

# ॥ श्री दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ॥ [54]

| नारद उवाच –                                    |         |
|------------------------------------------------|---------|
| कुमार गुणगम्भीर देवसेनापते प्रभो ।             |         |
| सर्वाभीष्टप्रदं पुंसां सर्वपापप्रणाशनम्        | 11 8 11 |
| गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं भक्तिवर्धकमञ्जसा ।   |         |
| मङ्गलं ग्रहपीडादिशान्तिदं वक्तुमर्हसि          | भा २ ॥  |
| स्कन्द उवाच –                                  |         |
| शृणु नारद देवर्षे लोकानुग्रहकाम्यया ।          |         |
| यत्पृच्छसि परं पुण्यं तत्ते वक्ष्यामि कौतुकात् | ા રા    |
| माता मे लोकजननी हिमवन्नगसत्तमात् ।             |         |
| मेनायां ब्रह्मवादिन्यां प्रादुर्भूता हरप्रिया  | 11.8.11 |
| महता तपसाऽऽराध्य शङ्करं लोकशङ्करम् ।           |         |
| स्वमेव वल्लभं भेजें कलेव हि कलानिधिम्          | 11 4 11 |
| नगानामधिराजस्तु हिमवान् विरहातुरः ।            |         |
| स्वसुतायाः परिक्षीणे वसिष्ठेन प्रबोधितः        | ॥६॥     |
| त्रिलोकजननी सेयं प्रसन्ना त्विय पुण्यतः ।      |         |
| प्रादुर्भूता सुतात्वेन तद्वियोगं शुभं त्यज     | ॥७॥     |
| बहुरूपा च दुर्गेयं बहुनाम्नी सनातनी ।          |         |
| सनातनस्य जाया सा पुत्रीमोहं त्यजाधुना          | 11 6 11 |

इति प्रबोधितः शैलः तां तुष्टाव परां शिवाम् ।
तदा प्रसन्ना सा दुर्गा पितरं प्राह नन्दिनी ॥९॥
मत्प्रसादात्परं स्तोत्रं हृदये प्रतिभासताम् ।
तेन नाम्नां सहस्रेण पूज्यन् काममाप्नुहि ॥१०॥
इत्युक्त्वान्तर्हितायां तु हृदये स्फुरितं तदा ।
नाम्नां सहस्रं दुर्गायाः पृच्छते मे यदुक्तवान् ॥११॥
मङ्गलानां मङ्गलं तद् दुर्गानाम सहस्रकम् ।
सर्वाभीष्टप्रदां पुंसां व्रवीम्यखिलकामदम् ॥१२॥
दुर्गादेवी समाख्याता हिमवानृषिरुच्यते ।
छन्दोनुष्टुप् जपो देव्याः प्रीतये क्रियते सदा ॥१३॥
ऋषिच्छन्दांसि —

अस्य श्रीदुर्गास्तोत्रमहामन्त्रस्य । हिमवान् ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । दुर्गाभगवती देवता । श्रीदुर्गाप्रसादसिद्धवर्थे जपे विनियोगः । श्रीभगवत्यै दुर्गायै नमः ।

# **\* \* \*** देवीध्यानम्

ॐ हीं कालाभ्राभां कटाक्षैरिरकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्कं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमिप करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् । सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमिखलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपिरवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॥ श्री जयदुर्गीयै नमः ।

**\* \* \*** 

चित्प्रकाशस्वरूपा च महायोगेश्वरेश्वरी । महामाया सदुष्पारा मूलप्रकृतिरीशिका

110911

11 20 11

| दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ] | दिव्यस्तोत्रम्                | 537      |
|---------------------------|-------------------------------|----------|
| अच्युताह्नादिका विद्      | गुद्धस्योनिर्महालया ।         |          |
| महालक्ष्मी समुद्भा        | वभावितात्मामहेश्वरी           | ॥ २१ ॥   |
| महाविमानमध्यस्था ।        | महानिद्रा सकौतुका ।           |          |
| सर्वार्थधारिणी सूक्ष      | मा ह्यविद्धा परमार्थदा        | ॥ २२ ॥   |
| अनन्तरूपाऽनन्तार्था       | तथा पुरुषमोहिनी ।             |          |
| अनेकानेकहस्ता ः           | य कालत्रयविवर्जिता            | ॥ २३ ॥   |
| ब्रह्मजन्मा हरप्रीता म    | नतिर्ब्रह्मशिवात्मिका ।       |          |
| ब्रह्मेशविष्णुसम्पूज्य    | गा ब्रह्माख्या ब्रह्मसंज्ञिता | ॥ २४ ॥   |
| व्यक्ता प्रथमजा ब्राह     | ी महारात्रीः प्रकीर्तिता ।    |          |
| ज्ञानस्वरूपा वैराग्य      | ारूपा ह्यैश्वर्यरूपिणी        | ાં રુપા  |
| धर्मात्मिका ब्रह्ममूर्ति  | ः प्रतिश्रुतपुमर्थिका ।       |          |
| अपांयोनिः स्वयम           | भूता मानसी तत्त्वसम्भवा       | ॥ २६ ॥   |
| ईश्वरस्य प्रिया प्रोक्त   | । शङ्करार्धशरीरिणी ।          |          |
| भवानी चैव रुद्राए         | गी महालक्ष्मीस्तथाऽम्बिका     | ાા ૨૭ ાા |
| महेश्वरसमुत्पन्ना भुत्ति  | क्मुक्तिप्रदायिनी ।           |          |
| सर्वेश्वरी सर्ववन्द्या    | नित्यमुक्ता सुमानसा           | 11 7८ 11 |
| महेन्द्रोपेन्द्रनमिता श   | ाङ्करीशानुवर्तिनी ।           |          |
| ईश्वरार्धासनगता म         | गहेश्वरपतिव्रता               | ાા રુણા  |
|                           | पार्वती हिमवत्सुता ।          |          |
| परमानन्ददात्री च          | गुणाग्रचा योगदा तथा           | ॥ ३० ॥   |

ज्ञानमूर्तिश्च सावित्री लक्ष्मीः श्रीः कमला तथा । अनन्तगुणगम्भीरा ह्युरोनीलमणिप्रभा 11 38 11 सरोजनिलया गङ्गा योगिध्येयाऽसुरार्दिनी । सरस्वती सर्वविद्या जगज्ज्येष्ठा सुमङ्गला 11 32 11 वाग्देवी वरदा वर्या कीर्ति: सर्वार्थसाधिका । वागीश्वरी ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना 11 33 11 गाह्यविद्या वेदविद्या धर्मविद्याऽऽत्मभाविता । स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धिः साध्या मेधा धृतिः कृतिः ॥ ३४ ॥ सुनीतिः संकृतिश्चैंव कीर्तिता नरवाहिनी । पूजाविभाविनी सौम्या भोग्यभाग् भोगदायिनी 11 34 11 शोभावती शाङ्करी च लोला मालाविभूषिता । परमेष्ठिप्रिया चैव त्रिलोकीसुन्दरी माता ॥ ३६ ॥ नन्दा सन्ध्या कामधात्री महादेवी सुसात्त्विका । महामहिषदर्पघ्नी पद्ममालाऽघहारिणी 11 30 11 विचित्रमुकुटा रामा कामदाता प्रकीर्तिता । पिताम्बरधरा दिव्यविभूषणविभूषिता 11 32 11 दिव्याख्या सोमवदना जगत्संसृष्टिवर्जिता । निर्यन्त्रा यन्त्रवाहस्था नन्दिनी रुद्रकालिका 11 39 11 आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी । पद्मासनगता गौरी महाकाली सुरार्चिता 11 80 11

| दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ]      | दिव्यस्तोत्रम्              | 539      |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| अदितिर्नियता रौद्री            | ो पद्मगर्भा विवाहना ।       |          |
| विरूपाक्षा केरि                | वाहा गुहापुरनिवासिनी        | ॥ ४१ ॥   |
| महाफलाऽनवद्याङ्गी              | कामरूपा सरिद्वरा ।          |          |
| भास्वद्रूपा मु <del>त्ति</del> | दात्री प्रणतक्केशभञ्जना     | ॥ ४२ ॥   |
| कौशिकी गोमिनी                  | रात्रिस्त्रिदशारिविनाशिनी । |          |
| बहुरूपा सुरूपा                 | च विरूपा रूपवर्जिता         | 11 83 11 |
| भक्तार्तिशमना भव               | या भवभावविनाशिनी ।          |          |
| सर्वज्ञानपरीतार्ङ्ग            | ो सर्वासुरविमर्दिका         | 11 88 11 |
| पिकस्वनी सामगी                 | ता भवाङ्कनिलया प्रिया ।     |          |
| दीक्षा विद्याधरी               | दीप्ता महेन्द्राहितपातिनी   | 11 84 11 |
| सर्वदेवमया दक्षा               | समुद्रान्तरवासिनी ।         |          |
| अकलङ्का निरा                   | धारा नित्यसिद्धा निरामया    | ॥ ४६ ॥   |
| कामधेनुबृहद्गर्भा ध            | गीमती मौननाशिनी ।           |          |
| निःसङ्कल्पा नि                 | रातङ्का विनया विनयप्रदा     | 11 80 11 |
| ज्वालामाला सहस्र               | गढ्या देवदेवी मनोमया ।      |          |
| सुभगा सुविशुइ                  | रा च वसुदेवसमुद्भवा         | 11 85 11 |
| महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी          | भक्तिगम्या परावरा ।         |          |
| ज्ञानज्ञेया परार्त             | ोता वेदान्तविषया मतिः       | ॥ ४९ ॥   |
| दक्षिणा दाहिका                 | दह्या सर्वभूतहृदिस्थिता ।   |          |
| योगमाया विभ                    | गिज्ञा महामोहा गरीयसी       | ॥ ५० ॥   |

| सन्ध्या सर्वसमुद्भूता ब्रह्मवृक्षाश्रियाऽदितिः । |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| बीजाङ्कुरसमुद्भूता महाशक्तिर्महामतिः             | ा। ५१ ॥  |
| ख्यातिः प्रज्ञावती संज्ञा महाभोगीन्द्रशायिनी ।   |          |
| हींकृतिः शङ्करी शान्तिर्गन्धर्वगणसेविता          | 11 42 11 |
| वैश्वानरी महाशूला देवसेना भवप्रिया ।             |          |
| महारात्री परानन्दा शची दुःस्वप्ननाशिनी           | ॥ ५३ ॥   |
| ईड्या जया जगद्धात्री दुर्विज्ञेया सुरूपिणी ।     |          |
| गुहाम्बिका गणोत्पन्ना महापीठा मरुत्सुता          | 11.48 11 |
| हव्यवाहा भवानन्दा जगद्योनिः प्रकीर्तिता ।        |          |
| जगन्माता जगन्मृत्युर्जरातीता च बुद्धिदा          | 11 44 11 |
| सिद्धिदात्री रत्नगर्भा रत्नगर्भाश्रया परा ।      |          |
| दैत्यहन्त्री स्वेष्टदात्री मङ्गलैकसुविग्रहा      | ા        |
| पुरुषान्तर्गता चैव समाधिस्था तपस्विनी ।          |          |
| दिविस्थिता त्रिणेत्रा च सर्वेन्द्रियमनाधृतिः     | 11 40 11 |
| सर्वभूतहृदिस्था च तथा संसारतारिणी ।              |          |
| वेद्या ब्रह्मविवेद्या च महालीला प्रकीर्तिता      | 11 42 11 |
| ब्राह्मणिबृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूताऽघहारिणी ।     |          |
| हिरण्मयी महादात्री संसारपरिवर्तिका               | 11 49 11 |
| सुमालिनी सुरूपा च भास्विनी धारिणी तथा।           |          |
| उन्मूलिनी सर्वसभा सर्वप्रत्ययसाक्षिणी            | ॥ ६० ॥   |

| दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ] दि    | देव्यस्तोत्रम्       | 541    |
|---------------------------------|----------------------|--------|
| सुसौम्या चन्द्रवदना ताण्ड       | डवासक्तमानसा ।       |        |
| सत्त्वशुद्धिकरी शुद्धा म        | लत्रयविनाशिनी        | ॥ ६१ ॥ |
| जगत्त्रयी जगन्मूर्तिस्निमूर्ति  | रिमृताश्रया ।        |        |
| विमानस्था विशोका च              | ा शोकनाशिन्यनाहता    | ॥ ६२ ॥ |
| हेमकुण्डलिनी काली पद्म          | वासा सनातनी ।        |        |
| सदाकीर्तिः सर्वभूतशया           | । देवी सतांप्रिया    | ॥ ६३ ॥ |
| ब्रह्ममूर्तिकला चैव कृत्तिक     | ा कञ्जमालिनी ।       |        |
| व्योमकेशा क्रियाशक्ति           | रेच्छाशक्तिः परागतिः | ॥ ६४ ॥ |
| क्षोभिका खण्डिकाभेद्या          | भेदाभेदविवर्जिता ।   |        |
| अभिन्ना भिन्नसंस्थाना           | वशिनी वंशधारिणी      | ॥ ६५ ॥ |
| गुह्यशक्तिर्गुह्यतत्त्वा सर्वदा | सर्वतोमुखी ।         |        |
| भगिनी च निराधारा वि             | नेराहारा प्रकीर्तिता | ॥ ६६ ॥ |
| निरङ्कुशपदोद्भूता चक्रहस्त      | ग विशोधिका ।         |        |
| स्रग्विणी पद्मसम्भेदका          | रिणी परिकीर्तिता     | ા ६७ ॥ |
| परावरविधानज्ञा महापुरुषप्       | र्वुजा ।             |        |
| परावरज्ञा विद्या च वि           | द्युजिह्ना जिताश्रया | ા ६८ ॥ |
| विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्       | प्रवदनात्मजा ।       |        |
| सहस्ररिमःसत्त्वस्था म           | हेश्वरपदाश्रया       | ॥ ६९ ॥ |
| ज्वालिनी सन्मया व्याप्ता        | चिन्मया पद्मभेदिका   | I      |
| महाश्रया महामन्त्रा मह          | हादेवमनोरमा          | ॥७०॥   |

व्योमलक्ष्मीः सिंहरथा चेकितानाऽमितप्रभा । विश्वेश्वरी भगवती सकला कालहारिणी 11 90 11 सर्ववेद्या सर्वभद्रा गुह्या गूढा गुहारणी । प्रलया योगधात्री च गङ्गा विश्वेश्वरी तथा ॥ ७२ ॥ कामदा कनका कान्ता कञ्जगर्भप्रभा तथा । पुण्यदा कालकेशा च भोक्त्त्री पुष्करिणी तथा ॥ ७३ ॥ स्रेश्वरी भूतिदात्री भूतिभूषा प्रकीर्तिता । पञ्चब्रह्मसमृत्पना परमार्थाऽर्थविग्रहा 11 80 11 वर्णोदया भानुमूर्तिर्वाग्विज्ञेया मनोजवा । मनोहरा महोरस्का तामसी वेदरूपिणी 11 94 11 वेदशक्तिर्वेदमाता वेदविद्याप्रकाशिनी । योगेश्वरेश्वरी माया महाशक्तिर्महामयी 11 30 11 विश्वान्तःस्था वियन्मूर्तिर्भार्गवी सुरसुन्दरी । सरभिर्नन्दिनी विद्या नन्दगोपतनू द्भवा 110011 भारती परमानन्दा परावरविभेदिका । सर्वप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी 11 90 11 अनन्तानन्दविभवा हृलेखा कनकप्रभा । कूष्माण्डा धनरत्नाढ्या सुगन्धा गन्धदायिनी 119911 त्रिविक्रमपदोद्भता चतुराख्या शिवोदया । सुदर्लभा धनाध्यक्षा धन्या पिङ्गललोचना 11 60 11

शान्ता प्रभारवरूपा च पङ्कजायतलोचना । इन्द्राक्षी हृदयान्तःस्था शिवा माता च सित्क्रिया ॥ ८१ ॥ गिरिजा च सुगूढा च नित्यपुष्टा निरन्तरा । दुर्गा कात्यायनी चण्डी चन्द्रिका कान्तविग्रहा ॥ ८२ ॥ हिरण्यवर्णा जगती जगद्यन्त्रपवर्तिका । मन्दरादिनिवासा च शारदा स्वर्णमालिनी 11 63 11 रत्नमाला रत्नगर्भा व्युष्टिर्विश्वप्रमाथिनी । पद्मानन्दा पद्मनिभा नित्यपृष्टा कृतोद्भवा 11 58 11 नारायणी दृष्टशिक्षा सूर्यमाता वृषप्रिया । महेन्द्रभगिनी सत्या सत्यभाषा सुकोमला 11 24 11 वामा च पञ्चतपसां वरदात्री प्रकीर्तिता । वाच्यवर्णेश्वरी विद्या दुर्जया दुरतिक्रमा 11 6 11 कालरात्रिर्महावेगा वीरभद्रप्रिया हिता । भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी 110011 कराला पिङ्गलाकारा कामभेत्त्री महामनाः। यशस्विनी यशोदा च षडध्वपरिवर्तिका 11 22 11 शङ्खिनी पद्मिनी संख्या सांख्ययोगप्रवर्तिका । चैत्रादिर्वत्सरारूढा जगत्सम्पूरणीन्द्रजा 112911 शूम्भघ्नी खेचराराध्या कम्बुग्रीवा बलीडिता । खगारूढा महैश्वर्या सुपद्मनिलया तथा 119011

वनमालाविराजन्ती अनन्तशयनादुता

11 800 11

| दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ]  | देव्यस्तोत्रम्            | 545       |
|----------------------------|---------------------------|-----------|
| नरनारायणोद्भूता नारसिंही   | ो प्रकीर्तिता ।           |           |
| दैत्यप्रमाथिनी शङ्खचब्र    | न्पद्मगदाधरा              | ॥ १०१ ॥   |
| सङ्कर्षणसमुत्पन्ना अम्बिव  | हा सज्जनाश्रया ।          |           |
| सुवृता सुन्दरी चैव ध       | र्मकामार्थदायिनी          | ॥ १०२ ॥   |
| मोक्षदा भक्तिनिलया पुरा    | णपुरुषादृता ।             |           |
| महाविभूतिदाऽऽराध्या        | सरोजनिलयाऽसमा             | ॥ १०३॥    |
| अष्टादशभुजाऽनादिनीं लोत    | त्पलदलाक्षिणी ।           |           |
| सर्वशक्तिसमारूढा धम        | धिर्म विवर्जिता           | 11 608 11 |
| वैराग्यज्ञाननिरता निरालो   | का निरिन्द्रिया ।         |           |
| विचित्रगहनाधारा शाश        | <u>ध</u> तस्थानवासिनी     | ॥ १०५॥    |
| ज्ञानेश्वरी पीतचेला वेदवे  | दाङ्गपारगा ।              |           |
| मनस्विनी मन्युमाता ।       | महामन्युसमु <b>द्भ</b> वा | ॥ १०६॥    |
| अमन्युरमृतास्वादा पुरन्द   | रपरिष्टुता ।              |           |
| अशोच्या भिन्नविषया         | हिरण्यरजतप्रिया           | ॥ १०७॥    |
| हिरण्यजननी भीमा हेमा       | भरणभूषिता ।               |           |
| विभ्राजमाना दुर्ज्ञेया उ   | न्योतिष्टोमफलप्रदा        | ॥ १०८॥    |
| महानिद्रासमुत्पत्तिरनिद्रा | सत्यदेवता ।               |           |
| दीर्घा ककुद्मिनी पिङ्ग     | जटाधारा मनोज्ञधीः         | ॥ १०९॥    |
| महाश्रया रमोत्पन्ना तमः    | पारे प्रतिष्ठिता ।        |           |
| त्रितत्त्वमाता त्रिविधा    | सुसूक्ष्मा पद्मसंश्रया    | ॥ ११० ॥   |

व्रतस्नाता धर्मशीला सिंहासननिवासिनी । वीरभद्रादता वीरा महाकालसमुद्भवा

11 288 11

॥ १२० ॥

विद्याधरार्चिता सिद्धसाध्याराधितपादुका । श्रद्धात्मिका पावनी च मोहिनी अचलात्मिका ॥१२१॥ महाद्भुता वारिजाक्षी सिंहवाहनगामिनी । मनीषिणी सुधावाणी वीणावादनतत्परा 11 833 11 श्वेतवाहनिषेव्या च लसन्मतिररुन्धती । हिरण्याक्षी तथा चैव महानन्दप्रदायिनी 11 823 11 वसूप्रभा सुमाल्याप्तकन्धरा पङ्कजानना । परावरा वरारोहा सहस्रनयनार्चिता 11 858 11 श्रीरूपा श्रीमती श्रेष्ठा जिवनाम्नी जिवपिया । श्रीपदा श्रितकल्याणा श्रीधरार्धशरीरिणी 11 834 11 श्रीकलाऽनन्तदृष्टिश्च ह्यक्षुद्राऽऽरातिसूदनी । रक्तबीजनिहन्त्री च दैत्यसङ्गविमर्दिनी ॥ १२६॥ सिंहारूढा सिंहिकास्या दैत्यशोणितपायिनी । सुकीर्तिसहिताच्छिन्नसंशया रसवेदिनी ॥ १२७॥ गुणाभिरामा नागारिवाहना निर्जरार्चिता । नित्योदिता स्वयंज्योतिः स्वर्णकाया प्रकीर्तिता ॥ १२८ ॥ वज्रदण्डाङ्किता चैव तथाऽमृतसञ्जीविनी । वज्रच्छना देवदेवी वरवज्रस्वविग्रहा 11 838 11 माङ्गल्या मङ्गलात्मा च मालिनी माल्यधारिणी । गन्धर्वी तरुणी चान्द्री खड्गायुधधरा तथा 11 830 11

सौदामिनी प्रजानन्दा तथा प्रोक्ता भृगुद्भवा । एकानङ्गा च शास्त्रार्थकुशला धर्मचारिणी 11 8 3 8 11 धर्मसर्वस्ववाहा च धर्माधर्मविनिश्चया । धर्मशक्तिर्धर्ममया धार्मिकानां शिवप्रदा 11 833 11 विधर्मा विश्वधर्मज्ञा धर्मार्थान्तरविग्रहा । धर्मवर्ष्मा धर्मपूर्वा धर्मपारङ्गतान्तरा 11 833 11 धर्मोपदेष्टी धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा । कपालिनी शाकलिनी कलाकलितविग्रहा 11 838 11 सर्वशक्तिविमुक्ता च कर्णिकारधराऽक्षरा । कंसप्राणहरा चैव युगधर्मधरा तथा 11 83411 युगप्रवर्तिका प्रोक्ता त्रिसन्ध्या ध्येयविग्रहा । स्वर्गापवर्गदात्री च तथा प्रत्यक्षदेवता ॥ १३६॥ आदित्या दिव्यगन्धा च दिवाकरनिभप्रभा । पद्मासनगता प्रोक्ता खड्गबाणशरासना 11 83011 शिष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्टश्रेष्ठप्रपूजिता । शतरूपा शतावर्ता वितता रासमोदिनी 11 832 11 सूर्येन्दुनेत्रा प्रद्युम्नजननी सुष्ठुमायिनी । सूर्यान्तरस्थिता चैव सत्प्रतिष्ठतविग्रहा 11 9 5 9 11 निवृत्ता प्रोच्यते ज्ञानपारगा पर्वतात्मजा । कात्यायनी चण्डिका च चण्डी हैमवती तथा ॥१४०॥

| ुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ] दिव्यस्तोत्रम्                                                                                        | 549      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| दाक्षायणी सती चैव भवानी सर्वमङ्गला ।<br>धूम्रलोचनहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी                                                   | 11       |
| योगनिद्रा योगभद्रा समुद्रतनया तथा ।<br>देवप्रियङ्करी शुद्धा भक्तभक्तिप्रवर्धिनी<br>त्रिणेत्रा चन्द्रमुकुटा प्रमथार्चितपादुका । | ॥ १.८२ ॥ |
| अर्जुनाभीष्टदात्री च पाण्डवप्रियकारिणी<br>कुमारलालनासक्ता हरबाहुपधानिका ।                                                      | ॥ १४३ ॥  |
| विघ्नेशजननी भक्तविघ्नस्तोमप्रहारिणी<br>सुस्मितेन्दुमुखी नम्या जयाप्रियसखी तथा ।                                                | ॥ १८८ ॥  |
| अनादिनिधना प्रेष्ठा चित्रमाल्यानुलेपना<br>कोटिचन्द्रप्रतीकाशा कूटजालप्रमाथिनी ।                                                | ॥ १८५॥   |
| ंकृत्याप्रहारिणी चैव मारणोच्चाटनी तथा<br>सुरासुरप्रवन्द्याङ्घ्रिर्मोहघ्नी ज्ञानदायिनी ।                                        | ॥ १४६ ॥  |
| षड्वैरिनिग्रहकरी वैरिविद्राविणी तथा<br>भूतसेव्या भूतदात्री भूतपीडाविमर्दिका ।                                                  | ॥ १४७ ॥  |
| नारदस्तुतचारित्रा वरदेशा वरप्रदा<br>वामदेवस्तुता चैव कामदा सोमशेखरा ।                                                          | 11       |
| दिक्यालसेविता भव्या भामिनी भावदायिनी<br>स्त्रीसौभाग्यप्रदात्री च भोगदा रोगनाशिनी ।                                             | ॥ १४९ ॥  |
| व्योमगा भूमिगा चैव मुनिपूज्यपदाम्बुजा ।<br>वनदुर्गा च दुर्बोधा महादुर्गा प्रकीर्तिता                                           | ॥ १५०॥   |

# मन्त्रपुष्पम् फलश्रुतिः

| त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् ॥१॥ |
|-----------------------------------------------------------|
| ग्रहभूतपिशाचादिपीडा नश्यत्यसंशयम् ।                       |
| बालग्रहादिपीडायाः शान्तिर्भवति कीर्तनात् ॥ २ ॥            |
| मारिकादिमहारोगे पठतां सौख्यदं नृणाम् ।                    |
| व्यवहारे च जयदं शत्रुबाधानिवारकम् ॥ ३॥                    |
| दम्पत्योः कलहे प्राप्ते मिथः प्रेमाभिवर्धकम् ।            |
| आयुरारोग्यदं पुंसां सर्वसम्पत्प्रदायकम् ॥ ४ ॥             |
| विद्याभिवर्धकं नित्यं पठतामर्थसाधकम् ।                    |
| शुभदं शुभकार्येषु पठतां शृणुतामपि ॥५॥                     |
| यः पूजयित दुर्गा तां दुर्गानामसहस्रकैः ।                  |
| पुष्पैः कुङ्कुमसम्मिश्रैः स तु यत्काङ्कते हृदि ॥६॥        |
| तत्सर्वं समवाप्नोति नास्ति नास्त्यत्र संशयः ।             |
| यन्मुखे ध्रियते नित्यं दुर्गानामसहस्रकम् ॥७॥              |
| किं तस्येतरमन्त्रौष्ठैः कार्यं धन्यतमस्य हि ।             |
| दुर्गानामसहस्रस्य पुस्तकं यद्गृहे भवेत् ॥८॥               |
| नं तत्र ग्रहभूतादिबाधा स्यान्मङ्गलास्पदे ।                |
| तद्गृहं पुण्यदं क्षेत्रं देवीसान्निध्यकारकम् ॥९॥          |

एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवित् । देवतायाः प्रसादेन सर्वपूज्यः सुखी भवेत् ॥१०॥ इत्येतन्त्रगराजेन कीर्तितं मुनिसत्तम । गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं त्विय स्नेहात् प्रकीर्तितम् ॥११॥ भक्ताय श्रद्धधानाय केवलं कीर्त्यतामिदम् । हृदि धारय नित्यं त्वं देव्यनुग्रहसाधकम् ॥१२॥ इति श्रीस्कान्दपराणे स्कन्दनारदसंबादे दर्गासहस्रनामस्तोत्रं सम्पर्णम् ॥

# **\***

॥ श्रीः ॥

#### श्री लिलतासहस्रनामस्तोत्रप्रारम्भः [55]

॥ पूर्वभागः ॥

श्री लिलितामहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॥
 श्री विद्यां जगतां धात्रीं सर्गस्स्थि ल्येश्वरीम् ।
 नमामि ललितां नित्यां महात्रिपुरसुन्दरीम् ॥

अगस्त्य उवाच -

अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारद । कथितं ललितादेव्याश्चरितं परमाद्भुतम्

11 8 11

पूर्वं प्रादुर्भवो मातुस्ततः पद्यभिषेचनम् । भण्डासुरवधश्चैव विस्तरेण त्वयोदितः

11 7 11

वर्णितं श्रीपुरं चापि महाविभवविस्तरम् ।

श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्या महिमा वर्णितस्तथा

11 3 11

षोढान्यासादयो न्यासा न्यासखण्डे समीरिताः । अन्तर्यागक्रमश्चेव बहिर्यागक्रमस्तथा 11.8 11 महायागक्रमश्चैव पूजाखण्डे प्रकीर्तितः । पुरश्चरणखण्डे तु जपलक्षणमीरितम् 11411 होमखण्डे त्वया प्रोक्तो होमदव्यविधिक्रमः । चक्रराजस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकात्मनोः ॥६॥ रहस्यखण्डे तादात्म्यं परस्परमुदीरितम् । स्तोत्रखण्डे बह्विधाः स्तूतयः परिकीर्तिताः 11011 मन्त्रिणीदण्डिनीदेव्योः प्रोक्ते नामसहस्रके । न तु श्री लिलतादेव्याः प्रोक्तं नामसहस्रकम् ॥८॥ तत्र मे संशयो जातो हयग्रीव दयानिधे । किं वा त्वया विस्मृतं तज्ज्ञात्त्वा वा समुपेक्षितम् ॥ ९ ॥ मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम् । किमर्थं भवता नोक्तं तत्र मे कारणं वद ॥ १०॥ सूत उवाच -इति पृष्टो हयग्रीवो मुनिना कुम्भजन्मना । प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुम्भसंभवम् 11 88 11 श्री हयग्रीव उवाच -लोपामुद्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः शृणु । नाम्नां सहस्रं यन्नोक्तं कारणं तद्वदामि ते ॥ १२ ॥ रहस्यमिति मत्त्वाऽहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा । पुनश्च पुच्छते भक्त्या तरमात्तत्ते वदाम्यहम् ॥१३॥ ब्र्याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः । भवता न प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचन 11 88 11 न शठाय न दृष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् । श्रीमातुभक्तियुक्ताय श्रीविद्याराजवेदिने 11 24 11 उपासकाय शुद्धाय देयं नामसहस्रकम् । यानि नामसहस्राणि सद्यः सिद्धिप्रदानि वै ॥१६॥ तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेषु मुख्यमिदं मुने । श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र कादिर्यथा परा 110911 पुराणां श्रीपुरमिव शक्तीनां ललिता यथा । श्रीविद्योपासकानां च यथा देवो परः शिवः 11 82 11 तथा नामसहस्रेषु वरमेतत् प्रकीर्तितम् । यथाऽस्य पठनाहेवी प्रीयते ललिताम्बिका 11 28 11 अन्यनामसहस्रस्य पाठान्न प्रीयते तथा । श्रीमातुः प्रीतये तस्मादनिशं कीर्तयेदिदम् 11 20 11 बिल्वपत्रैश्चक्रराजे योऽर्चयेल्ललिताम्बिकाम् । पद्मैर्वा तूलसीपूष्पैरेभिर्नामसहस्रकैः 113811 सद्यः प्रसादं कुरुते तस्य सिंहासनेश्वरी । चक्राधिराजमभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम 11 22 11 जपान्ते कीर्तयेन्नित्यमिदं नामसहस्रकम् । जपपूजाद्यशक्तश्चेत् पठेन्नामसहस्रकम् 11 23 11 साङ्गाचीने साङ्गजपे यत्फलं तदवाप्नुयात् । उपासने स्तृतीरन्याः पठेदभ्यदयो हि सः 11 38 11 इदं नामसहस्रं तू कीर्तयेन्नित्यकर्मवत् । चक्रराजार्चनं देव्या जपो नाम्नां च कीर्तनम् 11 24 11 भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः । भक्तस्यावश्यकमिदं नामसाहस्रकीर्तनम् ॥ २६॥ तत्र हेत्ं प्रवक्ष्यामि शुणु त्वं कुम्भसम्भव । पुरा श्रीलिलतादेवी भक्तानां हितकाम्यया 11 20 11 वाग्देवीर्वशिनीमुख्याः समाह्येदमब्रवीत् । वाग्देवता वशिन्याद्याः शुणुध्वं वचनं मम 117211 भवत्यो मत्प्रसादेन प्रोल्लसद्वाग्विभूतयः । मद्भक्तानां वाग्विभृतिप्रदाने विनियोजिताः 11 79 11 मचक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणाः । मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि वः 11 30 11 कुरुध्वमङ्कितं स्तोत्रं मम नामसहस्रकैः । येन भक्तैः स्तृताया मे सद्यः प्रीतिः परा भवेत् ॥ ३१ ॥ हयग्रीव उवाच -इत्याज्ञप्ता वचोदेव्यो देव्या श्रीललिताम्बया । रहस्यैर्नामभिर्दिव्यैश्वक्रः स्तोत्रमनुत्तगम् 11 37 11 रहस्यनामसाहस्रमिति तद्विश्रुतं परम् । ततः कदाचित सदसि स्थित्वा सिंहासनेऽम्बिका ॥ ३३ ॥ स्वसेवावसरं प्रादात् सर्वेषां कुम्भसम्भव । सेवार्थमागतास्तत्र ब्रह्माणी ब्रह्मकोटयः 11 38 11 लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागताः । गौरीकोटिसमेतानां रुदाणामपि कोटयः 11 34 11 मन्त्रिणीदण्डिनीमुख्याः सेवार्थं याः समागताः । शक्तयो विविधाकारास्तासां संख्या न विद्यते 11 38 11 दिव्यौघा मानवौघाश्च सिद्धौघाश्च समागताः । तत्र श्रीललितादेवी सर्वेषां दर्शनं ददौ 11 30 11 तेषु दृष्टोपविष्टेषु स्वे स्वे स्थाने यथाक्रमम् । ततः श्रीललितादेवीकटाक्षाक्षेपचोदिताः 11 32 11 उत्थाय वशिनीमुख्या बद्धाञ्जलिपुटास्तदा । अस्तुवन्नामसाहस्रैः स्वकृतैर्ललिताम्बिकाम 11 39 11 श्रुत्वा स्तवं प्रसन्नाभूहलिता परमेश्वरी । ते सर्वे विस्मयं जम्मूर्ये तत्र सदसि स्थिताः 11 80 11 ततः प्रोवाच लिलता सदस्यान् देवतागणान् । ममाज्ञयैव वाग्देव्यश्चक्रः स्तोत्रमन्तमम् 118811 अङ्कितं नामभिर्दिव्यैर्मम प्रीतिविधायकैः । तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीतिवृद्धये 118311

11 40 11

प्रवर्तयध्वं भक्तेषु मैँम नामसहस्रकम् ।

इदं नामसहस्रं मे यो भक्तः पठते सकृत् ॥ ४३ ॥ स मे प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मै कामान् ददाम्यहम् ।

श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम् ॥ ४४ ॥ पश्चानामसहस्रं मे कीर्तयेन्मम तृष्टये ।

मामर्चयतु वा मा वा विद्यां जपतु वा न वा ॥ ४५ ॥ कीर्तयेन्नामसाहस्रमिदं मत्प्रीतये सदा ।

मत्प्रीत्या सकलान् कामांछभते नात्र संशयः ॥ ४६॥ तस्मान्नामसहस्रं मे कीर्तयध्वं सदाऽऽदरात् ।

हयग्रीव उवाच -

इति श्रीलिलेतेशानी शास्ति देवान् सहानुगान् ॥ ४७ ॥ तदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।

शक्तयो मन्त्रिणीमुख्या इदं नामसहस्रकम् ॥ ४८ ॥ पठन्ति भक्त्या सततं ललितापरितुष्टये । तस्मादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयमिदं मुने ॥ ४९ ॥ आवश्यकत्वे हेतुस्ते मया प्रोक्तो मुनीश्वर ।

इदानीं नामसाहस्रं वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु ॥ न्यासः ॥

अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमाला मन्त्रस्य वशिन्यादि वाग्देवता ऋषयः । अनुष्ठुप् छन्दः । श्रीललितापरमेश्वरी देवता । श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् । मध्यकूटेति शक्तिः । शक्तिकूटेति कीलकम् ।श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी-प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तित-फलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः । लमित्यादिपञ्चपूजां कुर्यात् ।

#### ध्यानम्

सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिर्फ्पुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् । पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् ॥

# \*

# ॥ श्री लिलता-सहस्रनाम-स्तोत्रम् ॥

| ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमित्सिंहासनेश्वरी । |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| चिदग्नि-कुण्ड-सम्भूता देवकार्य-समुद्यता          | 11      |
| उद्यद्भानु-सहस्राभा चतुर्बाहु-समन्विता ।         |         |
| रागस्वरूप-पाशाढ्याः क्रोधाकाराङ्कशोज्ज्वला       | 11 7 11 |
| मनोरूपेक्षु-कोदण्डा पञ्चतन्मात्र-सायका ।         |         |
| निजारुण-प्रभापूर-मज्जद्वसाण्ड-मण्डला             | 11 3 11 |
| चम्पकाशोक-पुन्नाग-सौगन्धिक-लसत्कचा ।             |         |
| कुरुविन्दमणि-श्रेणी-कनत्कोटीर-मण्डिता            | 11.8.11 |
| अष्टमीचन्द्र-विभ्राज-दलिकस्थल-शोभिता ।           |         |
| मुखचन्द्र-कलङ्काभ-मृगनाभि-विशेषका                | 11 4 11 |

वदनस्मर-माङ्गल्य-गृहतोरण-चिल्लिका । वक्त्रलक्ष्मी-परीवाह-चलन्मीनाभ-लोचना ॥६॥ नवचम्पक-पूष्पाभ-नासादण्ड-विराजिता । ताराकान्ति-तिरस्कारि-नासाभरण-भासुरा 11011 कदम्बमञ्जरी-क्रप्त-कर्णपूर-मनोहरा । ताटङ्क-युगली-भूत-तपनोडुप-मण्डला 11 6 11 पद्मरागशिलादर्श-परिभावि-कपोलभूः। नवविद्रम-बिम्बश्री-न्यकारि-रदनच्छदा 11911 शुद्धविद्यांकुराकार-द्विजपंक्ति-द्वयोज्ज्वला । कर्पूरवीटिकामोद-समाकर्ष-द्दिगन्तरा 11 80 11 निज-सल्लाप-माधुर्य-विनिर्भर्त्सित-कच्छपी । मन्दरिमत-प्रभापूर-मज्जत्कामेश-मानसा 11 88 11 अनाकलित-सादश्य-चुबुकश्री-विराजिता । कामेश-बद्ध-माङ्गल्य-सूत्र-शोभित-कन्धरा 11 83 11 कनकाङ्गद-केयूर-कमनीय-भूजान्विता । रत्नग्रैवेय-चिन्ताक-लोल-मुक्ता-फलान्विता 11 83 11 कामेश्वर-प्रेमरत्न-मणि-प्रतिपण-स्तनी । नाभ्यालवाल-रोमालि-लता-फल-कुचद्वयी 11 88 11 लक्ष्यरोम-लताधारता-समुन्नेय-मध्यमा । स्तनभार-दलन्मध्य-पट्टबन्ध-वलित्रया 11 84 11

| अरुणारुणकौसुम्भ-वस्त्र-भास्वत्-कटीतटी ।     |          |
|---------------------------------------------|----------|
| रत्न-किङ्किणिका-रम्य-रशना-दाम-भूषिता        | ॥ १६ ॥   |
| कामेश-ज्ञात-सौभाग्य-मार्दवोरु-द्वयान्विता । |          |
| माणिक्य-मुकुटाकार-जानुद्वय-विराजिता         | ॥ १७॥    |
| इन्द्रगोप-परिक्षिप्तस्मरतूणाभ-जंघिका ।      |          |
| गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठ-जयिष्णु-प्रपदान्विता   | 11 27 11 |
| नख-दीधिति-संछन्न-नमज्जन-तमोगुणा ।           |          |
| पदद्वय-प्रभाजाल-पराकृत-सरोरुहा              | ॥१९॥     |
| सिञ्जान-मणिमञ्जीर मण्डित-श्री-पदाम्बुजा ।   |          |
| मराली-मन्दगमना महालावण्य-शेवधिः             | ॥ २० ॥   |
| सर्वारुणाऽनवद्याङ्गी सर्वाभरण-भूषिता ।      |          |
| शिव-कामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीन-वल्लभा    | ॥ २१ ॥   |
| सुमेरु-मध्य-शृङ्गस्था श्रीमन्नगर-नायिका ।   |          |
| चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्च-ब्रह्मासन-स्थिता | 11 23 11 |
| महापद्माटवी-संस्था कदम्बवन-वासिनी ।         |          |
| सुधासागर-मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी        | 11 73 11 |
| देवर्षि-गण-संघात-स्तूयमानात्म-वैभवा ।       |          |
| भण्डासुर-वधोद्युक्त-शक्तिसेना-समन्विता      | 11 48 11 |
| सम्पत्करी-समारूढ-सिन्धुर-व्रज-सेविता ।      |          |
| अश्वारूढाधिष्ठिताश्व-कोटि-कोटिभि-रावृता     | ॥ २५ ॥   |

| ॥ ४६ ॥   |
|----------|
|          |
| 11 80 11 |
|          |
| 11 88 11 |
|          |
| 11 88 11 |
|          |
| 11 90 11 |
|          |
| ॥ ५१ ॥   |
|          |
| ા        |
|          |
| ॥ ५३॥    |
|          |
| 11 88 11 |
|          |
| ના કકા   |
|          |

| महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना ।           |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| महायाग-क्रमाराध्या महाभैरव-पूजिता                   | ॥ ५६ ॥   |
| महेश्वर-महाकल्प-महाताण्डव-साक्षिणी ।                |          |
| महाकामेश-महिषी महात्रिपुरसुन्दरी                    | 11 66 11 |
| चतुष्षष्टगुपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी ।             |          |
| महाचतुः-षष्टिकोटि-योगिनी-गणसेविता                   | 11 46 11 |
| मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डल-मध्यगा ।         |          |
| चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्र-कलाधरा                 | 11 49 11 |
| चराचर-जगन्नाथा चक्रराज-निकेतना ।                    |          |
| पार्वती पद्मनयना पद्मराग-समप्रभा                    | ॥ ६० ॥   |
| पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी ।             |          |
| चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी                   | ॥ ६१ ॥   |
| ध्यान-ध्यातृ-ध्येयरूपा धर्माधर्म-विवर्जिता ।        |          |
| विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका              | ॥ ६२ ॥   |
| सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था-विवर्जिता । |          |
| सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी     | ॥ ६३ ॥   |
| संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी ।                |          |
| सदाशिवाऽनुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा                    | ॥ ६८ ॥   |
| भानुमण्डल-मध्यस्था भैरवी भगमालिनी ।                 |          |
| पद्मासना भवगती पद्मनाभ-सहोदरी                       | ॥ ६५ ॥   |

| उन्मेष-निमिषोत्पन्न-विपन्न-भुवनावलिः ।     |          |
|--------------------------------------------|----------|
| सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात्        | ॥ ६६ ॥   |
| आब्रह्म-कीट-जननी वर्णाश्रम-विधायिनी ।      |          |
| निजाज्ञारूप-निगमा पुण्यापुण्य-फलप्रदा      | ા ६७ ॥   |
| श्रुति-सीमन्त-सिन्दूरी-कृत-पादाब्जधूलिका । |          |
| सकलागम-सन्दोह-शुक्ति-सम्पुट-मौक्तिका       | ॥ ६८॥    |
| पुरुषार्थ-प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी । |          |
| अम्बिकाऽनादि-निधना हरिब्रह्मेन्द्र-सेविता  | ॥ ६९ ॥   |
| नारायणी नादरूपा नामरूप-विवर्जिता ।         |          |
| हीं कारी हीमती हृद्या हेयोपादेय-वर्जिता    | 11 00 11 |
| राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीव-लोचना ।   |          |
| रञ्जनी रमणी रस्या रणत्किङ्किणि-मेखला       | ॥७१॥     |
| रमा राकेन्दु-वदना रतिरूपा रतिप्रिया ।      |          |
| रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा         | ાા ૭૨ ા  |
| काम्या कामकलारूपा कदम्ब-कुसुम-प्रिया ।     |          |
| कल्याणी जगती-कन्दा करुणा-रस-सागरा          | ॥ ७३ ॥   |
| कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी-प्रिया ।    |          |
| वरदा वामनयना वारुणी-मद-विह्वला             | 11 98 11 |
| विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचल-निवासिनी । |          |
| विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी       | ॥७५॥     |

रहोयाग-क्रमाराध्या रहस्तर्पण-तर्पिता 11 63 11 सद्यःप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता । षडङ्गदेवता-यूक्ता षाड्गूण्य-परिपूरिता 11 < 8 11 नित्य-क्रिना निरुपमा निर्वाण-सुख-दायिनी । नित्याषोडशिका-रूपा श्रीकण्ठार्ध-शरीरिणी 112411

प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी । मूलप्रकृति-रव्यक्ता व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिणी 11 28 11 व्यापिनी विविधाकारा विद्याऽविद्या-स्वरूपिणी । महाकामेश-नयन-कुमुदाह्लाद-कौमुदी 11 20 11 भक्त-हार्द-तमो-भेद-भानुमङ्गानु-सन्ततिः । शिवदुती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी 11 66 11 िशिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता । अपमेया स्वपकाजा मनो-वाचामगोचरा 11 29 11 चिच्छक्ति-उचेतना-रूपा जडराक्ति-र्जडात्मिका । गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबुन्द-निषेविता 119011 तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोञान्तर-स्थिता । निःसीम-महिमा नित्य-यौवना मदशालिनी 119811 मदघूर्णित-रक्ताक्षी मदपाटल-गण्डभूः। चन्दन-द्रव-दिग्धाङ्गी चाम्पेय-कुसुम-प्रिया 11 97 11 कुशला कोमलाकारा कुरुकुला कुलेश्वरी। कुलकुण्डालया कौलमार्ग-तत्पर-सेविता 11 83 11 कुमार-गणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टि-मीति-धृतिः । शान्तिः स्वस्तिमती कान्ति-नेन्दिनी विघ्ननाशिनी ॥९४॥ तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी-कामरूपिणी । मालिनी हंसिनी माता मलयाचल-वासिनी 119911 सुमुखी नलिनी सुभूः शोभना सुरनायिका । कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सुक्ष्मरूपिणी ॥ ९६ ॥ वजेश्वरी वामदेवी वयोवस्था-विवर्जिता । सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी 119911 विश्बद्धिचक्र-निलया-ऽऽरक्तवर्णा त्रिलोचना । खट्वाङ्गादि-प्रहरणा वदनैक-समन्विता 119611 पायसान्न-प्रिया त्वकस्था पशुलोक-भयङ्करी । अमृतादि-महाशक्ति-संवृता डाकिनीश्वरी 119911 अनाहताब्ज-निलया श्यामाभा वदनद्वया । दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादि-धरा रुधिर-संस्थिता 11 800 11 कालरात्र्यादि-शक्त्यौघ-वृता स्निग्धौदन-प्रिया । महावीरेन्द्र-वरदा राकिण्यम्बा-स्वरूपिणी 11 808 11 मणिपूराब्ज-निलया वदनत्रय-संयूता । वजादिकायुधोपेता डामर्यादिभि-रावृता 11 803 11 रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न-प्रीत-मानसा । समस्तभक्त-सुखदा लाकिन्यम्बा-स्वरूपिणी 1180311 स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र-मनोहरा । शूलाद्यायुध-सम्पन्ना पीतवर्णाऽतिगर्विता 1180811 मेदो-निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि-समन्विता । दध्यन्नासक्त-हृदया काकिनी-रूप-धारिणी 11 80411 मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थि-संस्थिता । अङ्कशादि-प्रहरणा वरदादि-निषेविता ॥ १०६॥ मुद्गौदनासक्त-चित्ता साकिन्यम्बा-स्वरूपिणी । आज्ञा-चक्राब्ज-निलया शुक्रवर्णा षडानना 1100911 मज्जा-संस्था हंसवती-मुख्य-शक्ति-समन्विता । हरिदान्नैक-रसिका हाकिनी-रूप-धारिणी 11 806 11 सहस्रदल-पद्मस्था सर्व-वर्णोप-शोभिता । सर्वायुध-धरा शुक्र-संस्थिता सर्वतोमुखी 11 209 11 सर्वीदन-प्रीतचित्ता याकिन्यम्बा-स्वरूपिणी । स्वाहा स्वधाऽमति-र्मेधा श्रुति-रमृति-रनुत्तमा ॥ ११० ॥ पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवण-कीर्तना । पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका 11 888 11 विमर्शरूपिणी विद्या वियदादि-जगत्प्रसुः । सर्वव्याधि-प्रशमनी सर्वमृत्यु-निवारिणी 11 883 11 अग्रगण्या-ऽचिन्त्यरूपा कलिकल्मष-नाशिनी । कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्ष-निषेविता 11 883 11 ताम्बूल-पूरित-मुखी दाडिमी-कुसुम-प्रभा । मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी 1188811 नित्य-तुप्ता भक्तिनिधि-र्नियन्त्री निखिलेश्वरी । मैत्र्यादि-वासनालभ्या महा-प्रलय-साक्षिणी 11 884 11 पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघन-रूपिणी । माध्वीपानालसा मत्ता मातुका-वर्ण-रूपिणी 11 888 11 महाकैलास-निलया मुणाल-मृद-दोर्लता । महनीया दयामूर्ति-र्महासाम्राज्य-शालिनी 11 880 11 आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता । श्रीषोडशाक्षरीविद्या त्रिकृटा कामकोटिका 11 282 11 कटाक्ष-किङ्करी-भूत-कमला-कोटि-सेविता । शिरःस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्र-धनु:-प्रभा 11 288 11 हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तर-दीपिका । दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी 11 820 11 दरान्दोलित-दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मूखी । गुरु-मूर्ति-र्गुणनिधि-र्गोमाता गृहजन्म-भृः 11 838 11 देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाश-रूपिणी । प्रतिपन्मुख्य-राकान्त-तिथि-मण्डल-पुजिता 11 833 11 कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप-विनोदिनी । सचामर-रमा-वाणी-सव्य-दक्षिण-सेविता 11 823 11 आदिशक्ति-रमेयाऽऽत्मा परमा पावनाकृतिः । अनेक-कोटि-ब्रह्माण्ड-जननी दिव्य-विग्रहा 1187811 क्रीं कारी केवला गुह्या कैवल्य-पद-दायिनी। त्रिपुरा त्रिजगद्बन्द्या त्रिमूर्ति-स्निदशेश्वरी 11 824 11 त्र्यक्षरी दिव्य-गन्धाढ्या सिन्दुर-तिलकाञ्चिता । उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्व-सेविता ॥ १२६॥ विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा-ऽवरदा वागधीश्वरी । ध्यानगम्या-ऽपरिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा 11 830 11 सर्व-वेदान्त-सम्वेद्या सत्यानन्द-स्वरूपिणी । लोपामुद्रार्चिता लीलाक्रुप्त-ब्रह्माण्ड-मण्डला 11 272 11 अदुश्या दुश्यरहिता विज्ञात्री वेद्य-वर्जिता । योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा 11 253 11 इच्छाशक्ति-ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्ति-स्वरूपिणी । सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूप-धारिणी 11 830 11 अष्टमूर्ति-रजाजैत्री लोकयात्रा-विधायिनी । एकाकिनी भूमरूपा निर्देशता द्वैतवर्जिता 11 838 11 अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्य-स्वरूपिणी । बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया 11 833 11 भाषारूपा बृहत्सेना भावाभाव-विवर्जिता । सुखाराध्या शूभकरी शोभनासूलभागतिः 11 833 11 राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा । राजत्कुपा राजपीठ-निवेशित-निजाश्रिता 11 838 11 राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्ग-बलेश्वरी । साम्राज्य-दायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला 11 834 11

दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी । सर्वार्थदात्री सावित्री सचिदानन्द-रूपिणी ॥ १३६ ॥ देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी । सरस्वती शास्त्रमयी गृहाम्बा गृह्यरूपिणी 11 83011 सर्वोपाधि-विनिर्मुक्ता सदाशिव-पतिव्रता । सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डल-रूपिणी 11 2 \$ 2 11 कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधूमती मही । गणाम्बा गृह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया 11 838 11 स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्ति-रूपिणी । सनकादि-समाराध्या शिवज्ञान-प्रदायिनी 11 880 11 चित्कलाऽऽनन्द-कलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी । नामपारायण-प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी 11 888 11 मिथ्या-जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी । लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता 11 883 11 भवदाव-सुधावृष्टिः पापारण्य-दवानला । दौर्भाग्य-तूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा 11 883 11 भाग्याब्धि-चन्द्रिका भक्त-चित्त-केकि-घनाघना । रोगपर्वत-दम्भोलि-र्मृत्युदारु-कुठारिका 11 888 11 महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना । अपर्णा चण्डिका चण्डमूण्डासूर-निष्दिनी 11 884 11

क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी । त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका ॥ १४६ ॥ स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपापुष्प-निभाकृतिः । ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता 11 880 11 दराराध्या दराधर्षा पाटली-कुसुम-प्रिया । महती मेरुनिलया मन्दार-कुसुम-प्रिया 11 882 11 वीराराध्या विराडरूपा विरजा विश्वतोमुखी । प्रत्यग-रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी 11 888 11 मार्ताण्ड-भैरवाराध्या मन्त्रिणी-न्यस्त-राज्यधुः । त्रिपरेशी जयत्सेना निस्नैगुण्या परापरा 11 840 11 सत्यज्ञानानन्द-रूपा सामरस्य-परायणा । कपर्दिनी कलामाला कामध्-क्काम-रूपिणी 11 848 11 कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवधिः। पृष्टा पुरातना पूज्या पूष्करा पूष्करेक्षणा 11 843 11 परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा । पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्र-विभेदिनी 11 843 11 मूर्ताऽमूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानस-हंसिका । सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती 11 848 11 ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता । प्रसवित्री प्रचण्डाऽऽज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः 11 844 11

प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठ-रूपिणी । विश्वंखला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसुः ॥ १५६॥ मुकन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रह-रूपिणी। भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्र-प्रवर्तिनी 11 840 11 छन्दः सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी । उदारकीर्ति-रुद्दामवैभवा वर्णरूपिणी 11 84211 जन्ममृत्यू-जरातप्त-जन-विश्रान्ति-दायिनी । सर्वोपनिष-दद्घृष्टा शान्त्यतीत-कलात्मिका ॥ १५९॥ गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा । कल्पना-रहिता काष्ठाऽकान्ता कान्तार्ध-विग्रहा ॥ १६०॥ कार्यकारण-निर्मृक्ता कामकेलि-तरङ्गिता । कनत्कनक-ताटङ्का लीला-विग्रह-धारिणी 11 8 3 8 11 अजा क्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र-प्रसादिनी । अन्तर्मुख-समाराध्या बहिर्मुख-सुदुर्लभा ॥ १६२ ॥ त्रयी त्रिवर्ग-निलया त्रिस्था त्रिपुर-मालिनी । निरामया निरालम्बा स्वात्मारामा सुधासुतिः ॥ १६३॥ संसारपङ्क-निर्मग्न-समुद्धरण-पण्डिता । यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमान-स्वरूपिणी ॥ १६४॥ धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य-विवर्धिनी । विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमण-कारिणी 11 88411

| विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी ।   |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| अयोनि-र्योनि-निलया कूटस्था कुलरूपिणी            | ॥ १६६ ॥ |
| वीरगोष्ठी-प्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी ।   |         |
| विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना            | ॥ १६७॥  |
| तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थ-स्वरूपिणी ।    |         |
| सामगान-प्रिया सोम्या सदाशिव-कुटुम्बिनी          | ॥ १६८॥  |
| सच्यापसव्य-मार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी ।       |         |
| स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता            | ॥ १६९॥  |
| चैतन्यार्घ्य-समाराध्या चैतन्य-कुसुम-प्रिया ।    |         |
| सदोदिता सदातुष्टा तरुणादित्य-पाटला              | ॥ १७० ॥ |
| दक्षिणा-दक्षिणाराध्या दरस्मेर-मुखाम्बुजा ।      |         |
| कौलिनी-केवलाऽनर्घ्य-कैवल्य-पद-दायिनी            | ॥ १७१ ॥ |
| स्तोत्र-प्रिया स्तुतिमती श्रुति-संस्तुत-वैभवा । |         |
| मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः               | ા       |
| विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी ।      |         |
| प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी                | ॥ १७३॥  |
| व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी ।        |         |
| पञ्चयज्ञ-प्रिया पञ्चप्रेत-मञ्चाधिशायिनी         | ॥ १७४॥  |
| पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसंख्योपचारिणी ।           |         |
| शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी       | ા ૧૭૬ ॥ |

धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी । लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका 11 808 11 बन्धूक-कुसुम-प्रख्या बाला लीला-विनोदिनी । सुमङ्गली सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनी 11 800 11 स्वासिन्यर्चन-प्रीताऽऽशोभना शुद्ध-मानसा । बिन्दु-तर्पण-सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका 11 802 11 दशमुद्रा-समाराध्या त्रिपुराश्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिणी 11 909 11 योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा । अनघाऽद्भृत-चारित्रा वाञ्छितार्थ-प्रदायिनी 11 820 11 अभ्यासातिशय-ज्ञाता षडध्वातीत-रूपिणी । अव्याज-करुणा-मूर्ति-रज्ञान-ध्वान्त-दीपिका 11 828 11 आबाल-गोप-विदिता सर्वानुलंघ्य-शासना । श्रीचक्रराज-निलया श्रीमत्-त्रिप्रसून्दरी 11 823 11 श्रीशिवा शिव-शक्त्यैक्य-रूपिणी ललिताम्बिका । एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य-संवादे श्रीलिलतासहस्रनाम-स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥



576

॥ उत्तरभागः ॥

## फलश्रुतिः

| इत्येतन्नामसाहस्रं कथितं ते घटोद्भव ।         |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| रहस्यानां रहस्यं च ललिताप्रीतिदायकम्          | 11 8 11 |
| अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति ।       |         |
| सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनम्           | 11 7 11 |
| सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणम् ।          |         |
| सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम्        | 11 3 11 |
| पुत्रप्रदमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् ।      |         |
| इदं विशेषाच्छीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकम् | 11.8.11 |
| जपेनित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्ति तत्परः।       |         |
| प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च  | 11,511  |
| पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् ।       |         |
| विद्यां जपेत्सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा       | ા દ્વા  |
| रहस्यनामसाहस्रमिदं पश्चात्पठेन्नरः ।          |         |
| जन्ममध्ये सकृचापि य एतत्पठते सुधीः            | 11011   |
| तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु त्वं कुम्भसम्भव ।  |         |
| गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यः स्नायात् कोटिजन्मसु    | 11 < 11 |
| कोटिलिङ्गप्रतिष्ठां च यः कुर्यादविमुक्तके ।   |         |
| कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात् कोटिवारं रविग्रहे  | ॥९॥     |
| कोटिं सुवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु । |         |
| यः कोटिं हयमेधानामाहरेद्गाङ्गरोधिस            | ॥१०॥    |
|                                               |         |

कीर्तयेन्नामसाहस्रं पौर्णमास्यां विशेषतः । पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम ॥ २१॥ पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पठेन्नामसहस्रकम् । सर्वे-रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घायुष्यं च विन्दति 11 22 11 अयमायुष्करो नाम प्रयोगः कल्पचोदितः । ज्वरार्त शिरसि स्पृष्ट्वा पठेन्नामसहस्रकम् 11 23 11 ततक्षणात्प्रशमं याति शिरस्तोदो ज्वरोऽपि च । सर्वव्याधिनिवृत्त्यर्थं स्पृष्ट्वा भरम जपेदिदम् 11 38 11 तद्भरमधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात् । जलं संमन्त्र्य कुम्भस्थं नामसाहस्रतो मुने 11 24 11 अभिषिञ्चेदग्रहग्रस्तान् ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात् । सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम ॥ २६ ॥ यः पठेन्नामसाहस्रं विषं तस्य विनश्यति । वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नामसाहस्रमन्त्रितम् 11 20 11 नवनीतं प्रदद्यातु पुत्रलाभो भवेदध्रुवम् । देव्याः पाशेन सम्बद्धामाकृष्टामङ्कशेन च 11 72 11 ध्यात्वाऽभीष्टां स्त्रियं रात्रौ जपेन्नामसहस्रकम् । आयाति स्वसमीपं सा यद्यप्यन्तः पूरं गता 11 79 11 राजाकर्षणकामश्चेद्राजावसथदिङ्मुखः । त्रिरात्रं यः पठेदेतच्छीदेवीध्यानतत्परः 11 30 11 स राजा पारवश्येन तुरङ्गं वा मतङ्गजम । आरुह्यायाति निकटं दासबत्पणिपत्य च 113811 तस्मै राज्यं च कोशं च ददात्येव वशं गतः । रहस्यनामसाहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः 11 32 11 तन्मुखालोकमात्रेण मुह्येलोकत्रयं मुने । यत्स्वदं नामसाहस्रं सकृत्पठति भक्तिमान 11 33 11 तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ता श्रभेश्वरः । यो वाऽभिचारं कुरुते नामसाहस्रपाठके 11 38 11 निवर्त्य तत्रिक्रयां हन्यात्तं वै प्रत्यिङ्गरा स्वयम् । ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नामसाहस्रपाठकम् 11 34 11 तानन्धान कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्ताण्डभैरवः । धनं यो हरते चोरैर्नामसाहस्रजापिनः ॥ ३६ ॥ यत्र कुत्र स्थितं वाऽपि क्षेत्रपालो निहन्ति तम् । विद्यास कुरुते वादं यो विद्वानामजापिना 11 30 11 तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति नकूलेश्वरी । यो राजा कुरुते वैरं नामसाहस्रजापिना 11 32 11 चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत् स्वयम् । यः पठेन्नामसाहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः 11 38 11 लक्ष्मीश्चान्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे । मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः 118011

| यस्त्वेकवारं पठित पक्षमात्रमतिन्द्रितः ॥ ४१ । मुद्धन्ति कामवशगा मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात् । यः पठेन्नामसाहस्रं जन्ममध्ये सकृत्ररः ॥ ४२ । तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः । यो वेत्ति नामसाहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने ॥ ४३ । |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| यः पठेन्नामसाहस्रं जन्ममध्ये सकृत्नरः ॥ ४२ ।<br>तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः ।<br>यो वेत्ति नामसाहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने ॥ ४३ ।                                                                                       | I |
| तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः ।<br>यो वेत्ति नामसाहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने ॥ ४३।                                                                                                                                        | I |
| यो वेत्ति नामसाहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने ॥ ४३।                                                                                                                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                     | ĺ |
| अन्नं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन ।                                                                                                                                                                                              |   |
| श्रीमन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समर्चिति ।। ४४।                                                                                                                                                                                       | I |
| यः कीर्तयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः ।                                                                                                                                                                                               |   |
| तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवीप्रीतिमिच्छता ॥ १५।                                                                                                                                                                                            | ı |
| न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः ।                                                                                                                                                                                                  |   |
| पशुतुल्यः स विज्ञेयस्तस्मै दत्तं निरर्थकम् ॥ ४६।                                                                                                                                                                                            | ì |
| परीक्ष्य विद्याविदुषस्तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः ।                                                                                                                                                                                              |   |
| श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते ॥ ४७।                                                                                                                                                                                              | t |
| देवता ललितातुल्या यथा नास्ति घटोद्भव ।                                                                                                                                                                                                      |   |
| रहस्यनामसाहस्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः ॥ ४८।                                                                                                                                                                                               | ı |
| लिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहस्रमुत्तमम् ।                                                                                                                                                                                                  |   |
| समर्चयेत् सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी ॥ ४९ ।                                                                                                                                                                                           | 1 |
| बहुनाऽत्र किमुक्तेन शृणु त्वं कुम्भसम्भव ।                                                                                                                                                                                                  |   |
| नदुराजन राम्युराम सृथु रच चुन्नरात्नच ।                                                                                                                                                                                                     |   |

तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेदिदमादरात् । एभिर्नामसहस्रैस्तू श्रीचक्रं योऽर्चयेत् सकृत् 11 48 11 पदौर्वा तुलसीपूष्पैः कल्हारैर्वा कदम्बकैः। चम्पकैर्जातिकृस्मैर्मालुकाकरवीरकैः 11 42 11 उत्पर्लर्बिल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलैः । अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकीमाधवीमुखैः 11 43 11 तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वरः । सा वेत्ति ललितादेवी स्वचक्रार्चनजं फलम 11 48 11 अन्ये कथं विजानीयुर्बह्याद्याः स्वल्पमेधसः । प्रतिमासं पौर्णमास्यामेभिर्नामसहस्रकै: 11 44 11 रात्रौ यश्चक्रराजस्थामर्चयेत् परदेवताम् । स एव लिलतारूपस्तद्रुपा ललिता स्वयम् 11 48 11 न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत् पापकृद्भवेत् । महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम 11 4011 अर्चयेन्नामसाहस्रैस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता । यस्तु नामसहस्रेण शुक्रवारे समर्चयेत् 114011 चक्रराजे महादेवी तस्य पुण्यफलं शृणु । सर्वान् कामानवाप्येह सर्वसौभाग्यसंयुतः 11 49 11 पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भुक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् । अन्ते श्रीललितादेव्याः सायुज्यमतिदर्लभम् ॥६०॥ प्रार्थनीयं शिवाद्येश्च प्राप्नोत्येव न संशय: । यः सहस्रं ब्राह्मणानामेभिनीमसहस्रकैः 118811 समर्च्य भोजयेद्भक्त्या पायसापूपषड्रसैः । तस्मै पीणाति ललिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति ॥ ६२ ॥ न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते । निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नामसाहस्रमुत्तमम् ॥६३॥ ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात् । धनार्थी धनमाप्नोति यशोऽर्थी चाप्नुयाद्यशः ॥ ६४ ॥ विद्यार्थी चाप्नुयाद्विद्यां नामसाहस्रकीर्तनात् । नानेन सद्दां स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मूने 11 84 11 कीर्तनीयमिदं तस्माद्धोगमोक्षार्थिभिर्न रै: । चतुराश्रमनिष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा ॥ ६६ ॥ स्वधर्मसमनुष्ठानवैकल्यपरिपूर्तये । कली पापैकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते ॥ ६७॥ नामसङ्कीर्तनं मुक्त्वा नृणां नान्यत् परायणम् । लौकिकाद्वचनान्मुख्यं विष्णूनामानुकीर्तनम् 11 & < 11 विष्णुनामसहस्राश्च शिवनामैकमूत्तमम् । शिवनामसहस्राश्च देव्या नामैकमूत्तमम् ॥ ६९॥ देवीनामसहस्राणि कोटिशः सन्ति कूम्भज। तेषु मुख्यं दशविधं नामसाहस्रमुच्यते 11 00 11 रहस्यनामसाहस्रमिदं शस्तं दशस्वपि । तस्मात सङ्कीर्तयेन्नित्यं कलिदोषनिवृत्तये 119811 मुख्यं श्रीमातनामेति न जानन्ति विमोहिताः । विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे 11 92 11 न कश्चिदपि लोकेषु ललितानामतत्परः । येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु 11 50 11 तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीर्तने । चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत 11 98 11 नामसाहस्रपाठश्च तथा चरमजन्मनि । यथैव विरला लोके श्रीविद्याचारवेदिन: 11 40 11 तथैव विरला गृह्यनामसाहस्रपाठकाः । मन्त्रराजजपश्चैव चक्रराजार्चनं तथा 11 30 11 रहस्यनामपाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम् । अपठनामसाहस्रं प्रीणयेद्यो महेश्वरीम 110011 स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमूढधीः । रहस्यनामसाहस्रं त्यक्त्वा यः सिद्धिकामुकः 11 96 11 स भोजनं विना नूनं क्षून्त्रिवृत्तिमभीप्सिति । यो भक्तो ललितादेव्याः स नित्यं कीर्तयेदिदम् ॥ ७९ ॥ नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरपि । तस्माद्रहस्यनामानि श्रीमातुः प्रयतः पठेत् 11 60 11

इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसम्भव । नाविद्यावेदिने ब्रुयानाभक्ताय कदाचन 11 62 11 यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदं मूने । पशुतुल्येषु न ब्रूयाज्जनेषु स्तोत्रमृत्तमम् 11 23 11 यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय च । तरमै कृप्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः ॥ ८३ ॥ रहस्यनामसाहस्रं तस्मात् सङ्गोपयेदिदम् । स्वतन्त्रेण मया नोक्तं तवापि कलशीसत 11 58 11 ललिताप्रेरणेनैव मयोक्तं स्तोत्रमृत्तमम् । कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम 112411 तेन तृष्टा महादेवी तवाभीष्टं प्रदास्यति । श्रीसूत उवाच – इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीवो ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् ॥ ८६ ॥ आनन्दमग्रहृदयः सद्यः पुलकितोऽभवत् 110011

> इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य संवादे श्रीललितानामसहस्रफलनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥



## ॥ उपदेशपञ्चकम् ॥ [56]

श्री शङ्कराचार्यकृतम्



वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्। पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयतां आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम्॥१॥

सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाऽऽधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम्। सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥२॥

वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिर:पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहम्मतिरुज्झ्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥३॥ क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम्। शीतोष्णादि विषद्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यतां औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् ॥४॥

एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम्। प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्॥५॥

यः श्लोकपञ्चकमिदं पठते मनुष्यः सञ्चिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य। तस्याशु संसृतिदवानलतीव्रघोरतापः प्रशान्तिमुपयाति चितिप्रसादात्॥६॥

\* \* \*

## ॥ वेदान्त महावाक्यम् ॥ [57]

- \* अहं ब्रह्मास्मि (बृ.उ. १.४.१०)
- \* अयमात्मा ब्रह्म (बृ.उ. २.५.१९)
- प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐ.उ. ३.३)
- \* तत्त्वमिस (ज्ञा.उ. ६.८.७)

# ॥ षट्पदीस्तोत्रम् ॥ [58]

अविनयमपनय विष्णो दमय मन: शमय विषयमृगतृष्णाम्। भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरत: ॥१॥

दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे। श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥२॥

सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥३॥

उद्धृतनग नगभिद्नुज द्नुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे। दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कार: ॥४॥

मत्स्यादिभिरवतारै रवतारवतावता सदा वसुधाम्। परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥५॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द। भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥६॥

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ। इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥७॥

### ॥ पातञ्जल-योगसूत्रपाठ:॥ [59]

#### ॥ प्रथमोऽध्याय: ॥ समाधि-पाद:

अथ योगानुशासनम् ॥१॥ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥३॥ वृत्तिसारूप्यमितरत्र
॥४॥ वृत्तयः पंचतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टाः ॥५॥ प्रमाणविपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥६॥ प्रत्यक्षानुमानागमाः
प्रमाणानि ॥७॥ विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥८॥
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकल्पः ॥९॥

अभाव-प्रत्ययालम्बना-वृत्तिर्निद्रा ॥१०॥ अनुभूतविषया-सम्प्रमोषः स्मृतिः ॥११॥ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥ तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥१३॥ स तु दीर्घकाल-नैरन्तर्य-सत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥१४॥ दृष्टानुश्रविक-विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥१५॥ तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ॥१६॥

वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः ॥१७॥ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार-शेषोऽन्यः ॥१८॥ भव-प्रत्ययो विदेह-प्रकृतिलयानाम् ॥१९॥ श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञा-पूर्वक इतरेषाम् ॥२०॥ तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥ मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२२॥ ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥ क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष-विशेष ईश्वरः ॥२४॥ तत्र निरतिशयं सर्वज्ञत्व-बीजम् ॥२५॥ स पूर्वेषामि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥२६॥ तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥ तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥२८॥ ततः प्रत्यक्-चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥२९॥ व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमादालस्याविरति-भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वान-विस्थेतत्वानि चित्त-विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥३०॥

दुःख-दौर्मनस्याङ्गमेजयत्व-श्वास-प्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३१॥ तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२॥ मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणां सुख-दुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भाव-नातश्चित्तप्रसादनम् ॥ ३३॥ प्रच्छर्दन-विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४॥ विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति-निबन्धिनी ॥ ३५॥ विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ वीतरागविषयं वा चित्तम् ॥ ३७॥

स्वप्न-निद्राज्ञानालम्बनं वा ॥३८॥ यथाऽभिमतघ्यानाद्वा ॥३९॥ परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥ क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृ-ग्रहण-ग्राह्येषु तत्स्थ-तदञ्जनता समापत्तिः ॥४१॥ तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥ स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥ एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥

सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्ग-पर्यवसानम् ॥४५॥ ता एव सबीजः समाधिः ॥४६॥ निर्विचार-वैशारद्येऽध्यात्म-प्रसादः ॥४७॥ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥ श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥४९॥ तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥ तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५१॥

#### ॥ द्वितीयोऽध्याय:॥ साधन-पाद:

तपः-स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥ समाधि-भावनार्थः क्लेश-तनूकरणार्थश्च ॥२॥ अविद्याऽ-स्मिता-राग-द्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः ॥३॥ अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त-तनु-विच्छित्रोदाराणाम् ॥४॥ अनित्या-शुचि-दुःखानात्मसु नित्य-शुचि-सुखात्मख्यातिरविद्या ॥५॥ दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥६॥

सुखानुशयी रागः ॥७॥ दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥ स्वर-सवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥ ते प्रति-प्रसवहेयाः सूक्ष्माः॥१०॥ ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥११॥ क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥१३॥ ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥१४॥ परिणामताप-संस्कारदुःखैर्गुण वृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥१५॥

हेयं दु:खमनागतम् ॥१६॥ द्रष्ट्रदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: ॥१७॥ प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥१८॥ विशेषाविशेष-लिङ्गमात्रा-लिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१९॥ द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य: ॥२०॥ तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥२१॥ कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् ॥२२॥ स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥ तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ तदभावात् संयोगाभावो हानं तदुदृशेः कैवल्यम् ॥ २५॥ विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६॥ तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि: प्रज्ञा ॥ २७॥ योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक-ख्याते: ॥ २८॥ यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाध-योऽष्टावङ्गानि ॥ २९॥ अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्या-

परिग्रहा यमा: ॥३०॥ एते जाति-देश-काल-समयानवच्छित्रा: सार्वभौमा महाव्रतम् ॥ ३१॥ शौच-सन्तोष-तप:-स्वाध्यायेश्वर-प्रणि-धानानि नियमा: ॥३२॥ वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ॥ ३३॥ वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध-मोहपूर्वका मृदुमध्याधि-मात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् ॥ ३४॥ अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सिन्नधौ वैरत्यागः ॥ ३५॥

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥३६॥ अस्तेयप्रति-ष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥ ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्य-लाभः ॥३८॥ अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ॥३९॥ शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥४०॥ सत्त्वशुद्धि-सौम-नस्यैकाग्र्येन्द्रिय-जयात्मदर्शन-योग्यत्वानि च ॥४१॥ सन्तोषाद्नुत्तमः सुखलाभः ॥४२॥

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥४३॥ स्वाध्याया-दिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥४४॥ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ॥४५॥ स्थिरसुखमासनम् ॥४६॥ प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमा-पत्तिभ्याम् ॥४७॥ ततो द्वन्द्वानभिघातः ॥४८॥ तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥ बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥५२॥ धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥ स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥ ततः परमा वश्यतेन्द्रि-याणाम् ॥५५॥

#### ॥ तृतीयोऽध्यायः॥ विभृति-पादः

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥१॥ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥ तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥ त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥ तज्जयात् प्रज्ञाऽऽ-लोकः ॥५॥ तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥ त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥७॥ तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥८॥ व्युत्थान-निरोध-संस्कारयोरभिभव-प्रादर्भावौ निरोध-क्षणचित्तान्वयो निरोध-परिणाम: ॥९॥ तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥१०॥ सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि-परिणामः ॥११॥ शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता-परिणामः ॥१२॥ एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३॥ शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥ क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥१५॥ परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६॥

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सङ्करस्तत्-प्रविभाग-संयमात्-सर्वभूत-रुतज्ञानम् ॥१७॥ संस्कारसाक्षात्करणात् -पूर्वजातिज्ञानम् ॥१८॥ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥१९॥ न च तत् सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥२०॥ कायरूपसंयमात्-तद्ग्राह्यशक्ति-स्तम्भे चक्षुःप्रकाशासंयोगेऽ-न्तर्धानम् ॥२१॥

एतेन शब्दाद्यन्तर्धान मुक्तम् ॥२२॥ सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्त ज्ञानमिरिष्टेभ्यो वा॥२३॥ मैत्र्यादिषु बलानि ॥२४॥ बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२५॥ प्रवृत्यालोकन्यासात् सूक्ष्म-व्यवहित-विप्रकृष्टज्ञानम् ॥२६॥ भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥२७॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥२८॥ ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥२९॥ नाभिचक्रे कायव्यूह-ज्ञानम् ॥३०॥

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा-निवृत्तिः ॥ ३१॥ कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥ ३२॥ मूर्धज्योतिषि सिद्ध-दर्शनम् ॥ ३३॥ प्रातिभाद्वा सर्वम् ॥ ३४॥ हृदये चित्त-संवित् ॥ ३५॥ सत्त्वपुरुषयो-रत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषाद् भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ-संयमात् पुरुषज्ञानम् ॥ ३६॥ ततः प्रातिभन्नावणवेदना-दर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३७॥ ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३८॥

बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरा-वेशः ॥३९॥ उदानजयाज्जल-पङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्-क्रान्तिश्च ॥४०॥ समानजयात् प्रज्वलनम् ॥४१॥ श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाहित्यं श्रोत्रम् ॥४२॥ कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूल-समापत्तेश्चाकाश-गमनम् ॥४३॥ बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥४४॥

स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंबमाद्भृतजय: ॥४५॥ ततो-ऽणिमादिप्रादर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च ॥४६॥ रूप-लावण्य-बल-वज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ॥४७॥ ग्रहण-स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय: ॥४८॥ ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४९॥ सत्त्वपुरुषान्यताख्याति-मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातुत्वं सर्वज्ञातृत्वञ्च ॥५०॥

तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ॥५१॥ स्थान्युप निमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ॥५२॥ क्षण-ततुक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥५३॥ जाति-लक्षण-देशैरन्यताऽनवच्छेदात्-तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥५४॥ तारकं सर्वविषयं सर्वथा-विषयमक्रमञ्जेति विवेकजं ज्ञानम् ॥५५॥ सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥५६॥

#### ॥ चतुर्थोऽध्याय:॥ कैवल्य-पाद:

जन्मौषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः ॥१॥ जात्यन्तर-परिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥२॥ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरण-भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥३॥ निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥४॥ प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥५॥ तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥६॥

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥७॥ ततस्त-द्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ॥८॥ जाति-देश-काल-व्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कार योरेकरूप-त्वात् ॥९॥ तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥१०॥ हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥११॥ अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम् ॥१२॥

ते व्यक्त-सूक्ष्मा गुणात्मानः ॥१३॥ परिणामैकत्वा-द्वस्तुतत्त्वम् ॥१४॥ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥१५॥ तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता-ज्ञातम् ॥१६॥ सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या-परिणामित्वात् ॥१७॥ न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥१८॥ न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥१९॥ एकसमये चोभयानवधारणम् ॥२०॥

चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरितप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च ॥ २१ ॥ चित्तेरप्रित-संक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि-संवेदनम् ॥ २२ ॥ दृष्ट् -दृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २३ ॥ तदसंख्येयव्यसना भिश्चित्रमि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥ २४ ॥ विशेषदर्शिन आत्मभाव-भावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥ तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भावं चित्तम् ॥ २६ ॥ तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ हानमेषां क्लेश-वद्क्तम् ॥ २८ ॥

प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ॥ २९ ॥ ततः क्लेशकर्म-निवृत्तिः ॥ ३० ॥ तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्याऽनन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् ॥ ३१ ॥ ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥ ३२ ॥ क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः ॥ ३३ ॥ पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा वितिशक्तेरिति ॥ ३४ ॥

\* \* \*

#### ॥ त्रिवेणीस्तोत्रम् ॥ [60]

श्री शङ्कराचार्य-कृतम्

श्रीगणेशाय नमः । मुक्तामयालंकृतमुद्रवेणी भक्ताभयत्राण सुबद्धवेणी । मत्तालगुञ्जन्मकरन्दवेणी श्रीमत्त्रयागे जयति त्रिवेणी ॥१॥

लोकत्रयैश्वर्यनिदानवेणी तापत्रयोच्चाटनबद्धवेणी। धर्मार्थकामाकलनैकवेणी श्रीमत्त्रयागे जयति त्रिवेणी॥२॥

मुक्ताङ्गनामोहनसिद्धवेणी भक्तांतरानंदसुबोधवेणी । वृत्त्यन्तरोद्वेगविवेकवेणी श्रीमत्त्रयागे जयति त्रिवेणी ॥३॥

दुग्धोदधिस्फूर्जसुभद्रवेणी नीलाभ्रशोभाललिता च वेणी । स्वर्णप्रभाभासुरमध्यवेणी श्रीमत्त्रयागे जयति त्रिवेणी ॥४॥

विश्वेश्वरोत्तुङ्गकपर्दिवेणी विरिञ्चिविष्णुप्रणतैकवेणी । त्रयी पुराणा सुरसार्धवेणी श्रीमत्त्रयागे जयति त्रिवेणी ॥५॥ माङ्गल्य संपत्तिसमृद्धवेणी मात्रांतरन्यस्तिनदानवेणी ।
परम्परा पातकहारिवेणी श्रीमत्त्रयागे जयित त्रिवेणी ॥६॥
निमज्जदुन्मज्जमनुष्यवेणी त्रयोदयीभाग्यविवेकवेणी ।
विमुक्तजन्माविभवैकवेणी श्रीमत्त्रयागे जयित त्रिवेणी ॥७॥
सौन्दर्यवेणी सुरसार्धवेणी माधुर्यवेणी महनीयवेणी ।
रत्नैकवेणी रमणीयवेणी श्रीमत्त्रयागे जयित त्रिवेणी ॥८॥
सारस्वताकारविधातवेणी कालिन्दकन्यामयलक्ष्यवेणी ।
भागीरशीरूपमहेरावेणी श्रीमत्त्रयागे जयित त्रिवेणी ॥९॥
श्रीमद्भवानी भवनैकवेणी लक्ष्मीसरस्वत्यभिमानवेणी ।
माता त्रिवेणी त्रयीरत्नवेणी श्रीमत्त्रयागे जयित त्रिवेणी ॥१०॥
त्रिवेणीदशकं स्तोत्रं प्रातर्नित्यं पठेत्ररः ।
तस्य वेणी प्रसन्ना स्याद्विष्णुलोकं स गच्छिति ॥१९॥

#### ॥ स्वरूपानुसन्धानम् ॥ [61]

दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं समाराध्य मत्या विचार्य स्वरूपम्।
यदाप्नोति तत्त्वं निर्दध्यास्य विद्वान् परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥
यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम्।
अहं ब्रह्मवृत्त्यैकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥
यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे।
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥

<sup>-</sup> स्वरूपानुसन्धानम् २, ३, ४ (श्रीशङ्कराचार्यः)

# ।। ब्रह्मकृतसरस्वतीस्तोत्रम् ।। [62] ऐं ऐं इष्टमन्त्रे कमलभवमुखाम्भोजभूतिस्वरूपे । रूपारूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्मुणे निर्विकारे ।। न स्थूले नैव सूक्ष्मेऽप्यविदितविभवे नापि विज्ञानतत्त्वे। विश्वे विश्वान्तरात्मे सुरवरनिमते निष्कले नित्यशृध्दे ।।

Charmed greatly with beejakshara एँ एँ (a mystical syllable) you are the embodiment of all prosperity and riches for Brahma's Lotus face. Thou revealest both the form and the formless. Thou art the embodiment of all attributes. Thou, again, art without attributes and change. Thou art neither gross nor subtle, and Thy glory is incomprehensible. Thou art beyond knowledge. Thou art everything, the inmost self of everything, the object of adoration even to the chief of gods. Thou art indivisible and eternally pure.

हीं हीं हीं जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकीव्यग्रहस्ते । मातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धि प्रशान्ताम् ।। विद्ये वेदान्तवेद्ये परिणतपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे । मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे ।।

You rejoice with beejakshara of ही ही. Adorned with a crown shining like sparkling snow, you are eagerly occupied in playing veena with your hands. Thou art knowledge supreme. Thou art known through the highest revelation and Thy glory is recited by the perfect ones. Thou art the giver of salvation, Thou art the way to salvation, but yet transcend it. Be propitious unto me, O Thou Goddess of learning. Be pleased to remove my dullness, and endow me with a keen and tranquil understanding.

## नमस्ते परमं ब्रह्म नमस्ते परमात्मने । निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्वपाय नमो नमः ।।

महानिर्वाणतंत्रः

I bow to Thee, the supreme Brahman, I bow to Thee, the supreme Self. I bow to Thee who art above all qualities. I bow to Thee, the ever-existent, again and again.

Mahanirvanatantra, III, 74.

#### सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।। देवीमाहात्म्यम

O Mother, Thou art in the form of all things. Thou dost control all. Thou art the embodiment of all power, do Thou protect us from all fear. O remover of all ills, salutations to Thee.

Devimahatmya, XI, 23.

## सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् । निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः ।।

Association of virtuous people leading pure life results in detachment;

Detachment leads to freedom from delusion; Undeluded, one contacts changeless Reality; Contact with Reality bestows Liberation-while-alive.

Sri Sankaracharya

# ँ विषयसूची

|     |                               | पृष्ठम् |
|-----|-------------------------------|---------|
| 1.  | प्रार्थना                     | 1       |
| 2.  | शान्तिमन्त्राः                | 4       |
| 3.  | ईशावास्योपनिषत्               | 7       |
| 4.  | ऐतरेयोपनिषत्                  | 12      |
| 5.  | कठोपनिषत् ं                   | 174     |
| 6.  | केनोपनिषत्                    | 206     |
| 7.  | कलिसन्तरणोपनिषत्              | 306     |
| 8.  | कैवल्योपनिषत्                 | 311     |
| 9.  | गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत्        | 168     |
| 10. | छान्दोग्योपनिषत्              | 209     |
|     | तैत्तिरीयोपनिषत्              | 17      |
|     | नारायणोपनिषत्                 | 10      |
|     | प्रश्नोपनिषत्                 | 198     |
| 14. | बृहदारण्यकोपनिषत्             | 65      |
| 15. | महानारायणोपनिषत्              | 32      |
| 16. | माण्डूक्योपनिषत्              | 196     |
| 17. | मुण्डकोपनिषत्                 | 187     |
| 18. | सूर्योपनिषत्                  | 171     |
| 19. | सरस्वती-रहस्योपनिषत्          | 308     |
| 20. | श्वेताश्वतरोपनिषत्            | 294     |
| 21. |                               | 365     |
|     | श्रीरुद्रप्रश्नः (लघुन्यासः)  | 348     |
| 23. | श्रीरुद्रप्रञ्नः (संहितापाठः) | 352     |
|     | चमकप्रश्नः                    | 360     |
| 25. | गायत्रीमन्त्रः                | 449     |

| मन्त्रपुष | मम्] विषयसूची                 | 603     |
|-----------|-------------------------------|---------|
|           |                               | पृष्ठम् |
| 26.       | दशशान्तयः                     | 440     |
| 27.       | मन्त्रपुष्पम्                 | 446     |
| 28.       | क्षमा प्रार्थना               | 448     |
| सुक्ता    | नि                            |         |
|           | अघमर्षणसूक्तम्                | 37      |
|           | अग्रिसूक्तम्                  | 420     |
|           | अक्षीभ्यां ते सूक्तम्         | 419     |
| 32.       | आयुष्यसूक्तम्                 | 421     |
|           | आ नो भद्राः सूक्तम्           | 422     |
| 34.       | दुर्गासूक्तम्                 | 409     |
| 35.       | देवीसूक्तम्                   | 410     |
| 36.       | नीळासूक्तम्                   | 408     |
| 37.       | नवग्रहसूक्तम्                 | 423     |
| 38.       | नक्षत्रसूक्तम्                | 426     |
| 39.       | नासदीयसूक्तम्                 | 433     |
| 40.       | नारायणसूक्तम्                 | 400     |
| 41.       | पुरुषसूक्तम्                  | 398     |
| 42.       | पवमानसूक्तम् (पुण्याहवाचनम्)  | 434     |
| 43.       | भाग्यसूक्तम्                  | 439     |
|           | भूसूक्तम्                     | 407     |
| 45.       | मेधासूक्तम्                   | 411     |
| 46.       | रात्रीसूक्तम्                 | 416     |
| 47.       | रोगनिवारणसूक्तम् (अथर्वणवेदः) | 436     |
| 48.       | विष्णुसूक्तम्                 | 402     |
|           |                               |         |

| 604   | <ul> <li>विषयसूची</li> </ul> | [ मन्त्रपुष्पम् |
|-------|------------------------------|-----------------|
|       |                              | पृष्ठम्         |
|       | श्रीसूक्तम्                  | 403             |
|       | सरस्वतीसूक्तम्               | 412             |
| 51.   | सं गच्छध्वं सं वदध्वं        | 438             |
| 52.   | हिरण्यगर्भःसूक्तम्           | 437             |
| घनपा  | ठमन्त्राः                    |                 |
| 53.   | ईशावास्योपनिषत् घनपाठः       | 315             |
| 54.   | गणपति-प्रार्थना घनपाठः       | 335             |
| 55.   | गायत्रीमन्त्रः घनपाठः        | 338             |
| 56.   | मृत्युञ्जयमहामन्त्रः घनपाठः  | 342             |
| 57.   | रुद्रनमस्कारमन्त्रः घनपाठः   | 343             |
| 58.   | सरस्वती-प्रार्थना घनपाठः     | 337             |
| 59.   | शिवमन्त्राः घनपाठः           | 339             |
| 60.   | शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रः घनपाठः  |                 |
|       | (पदपाठः क्रमपाठः जटापाठः)    | 341             |
| सामवे | दमन्त्राः                    |                 |
| 61.   | आरण्यकगानम् <b></b>          | 346             |
| 62.   | गायत्रीसामगानम्              | 345             |
|       | बृहत्सामगानम्                | 346             |
|       | रथन्तरसामगानम्               | 345             |
| दिव्य | त्तोत्रम्                    |                 |
|       | अम्बास्तोत्रम्               | 503             |
| 2.    | अत्रपूर्णास्तोत्रम्          | 505             |
| 3.    | अर्धनारीश्वरस्तोत्रम्        | 473             |
|       | आदित्यहृदयम्                 | 484             |
|       | इन्द्राक्षी स्तोत्रम्        | 508             |
|       | उमामहेश्वरस्तोत्रम्          | 472             |
| ٠.    |                              | ., -            |

| मन्त्रपुष्प | म् ] विषयसूची                      | 605  |
|-------------|------------------------------------|------|
| 1.13.1      | र्] विवयसूचा                       | ਸੂਢਾ |
| 7           | उपदेशपञ्चकम्                       | 586  |
| γ.<br>8     | कनकधारास्तोत्रम् (कनकलक्ष्मीस्तवः) | 514  |
| ٥.          | कालभैरवाष्ट्रकम्                   | 482  |
|             | कृष्णाष्ट्रकम्                     | 490  |
|             | <sup>रू.</sup> केलासपति–प्रार्थना  | 471  |
|             | गणेशपञ्चरत्नम्                     | 453  |
| 13          | महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम्           | 452  |
| 14          | गणपतिस्तोत्रम्                     | 454  |
|             | गुरुस्तोत्रम्                      | 454  |
| 16          | गुर्वष्टक्म्                       | 455  |
| 17.         | गङ्गास्तोत्रम्                     | 520  |
| 18.         | जगद्धात्रीस्तोत्रम्                | 499  |
|             | जगत्राथाष्ट्रकम्                   | 492  |
|             | त्रिवेणीस्तोत्रम्                  | 597  |
| 21.         | दारिद्र्यदहनशिवस्तोत्रम्           | 460  |
| 22.         | द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्मरणम्         | 463  |
| 23.         | द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्       | 463  |
|             | दुर्गादेवीध्यानम् (दुर्गापूजा)     | 53   |
| 25.         | दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम्            | 533  |
| 26.         | देवीप्रणामः (सर्व-मङ्गल-माङ्गल्ये) | 533  |
| 27.         | नवग्रहदेवता प्रार्थना              | 487  |
| 28.         | नर्मदाष्टकम्                       | 524  |
| 29.         | निर्वाणषट्कम्                      | 48   |
| 30.         | मदनमोहनाष्ट्रकम्                   | 49   |
| 31.         | महामृत्युञ्जयस्तोत्रम्             | 47   |
| 32.         | महालक <u>्ष</u> म्यष्टकम्          | 51   |
|             | मृतसञ्जीवनस्तोत्र <b>म्</b>        | 47   |
|             |                                    |      |

| 606 | विषयसूची                                     | [ मन्त्रपुष्पम् |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|
|     | -                                            | पृष्ठम्         |
| 34. | मीनाक्षीपञ्चरत्नम्                           | 500             |
| 35. | मीनाक्षीस्तोत्रम्                            | 502             |
| 36. | यमुनाष्टकम्                                  | 522             |
| 37. | रामकृष्णप्रणाममन्त्रः                        | 527             |
| 38. | रामकृष्णस्तोत्रम्                            | 526             |
| 39. | रामकृष्णध्यानस्तोत्रम्                       | 527             |
| 40. | रामचन्द्रस्तवः                               | 488             |
| 41. | लिलतासहस्रनामस्तोत्रप्रारम्भः (पूर्वभागः)    | 551             |
| 42. | लिलतासहस्रनामस्तोत्रम्                       | 557             |
| 43. | लिलतासहस्रनामस्तोत्रम् (उत्तरभागः फलश्रुतिः) | 576             |
| 44. | विवेकानन्दध्यानम्                            | 530             |
| 45. | विवेकानन्दपञ्चकम्                            | 530             |
| 46. | वेंदसारिशवस्तोत्रम्                          | 464             |
| 47. | वेङ्कटेशप्रपत्तिः                            | 495             |
| 48. | 4,                                           | 497             |
| 49. | शारदादेवीध्यानस्तोत्रम <u>्</u>              | 528             |
| 50. | <b>शारदादेवीस्तोत्रम्</b>                    | 528             |
| 51. | <b>शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्</b>                 | 459             |
| 52. | शिवषडक्षरस्तोत्रम्                           | 459             |
| 53. | शिवाष्टकम्                                   | 460             |
| 54. | शिवजयजयकारध्यानस्तोत्रम्                     | 465             |
| 55. | शिवताण्डवस्तोत्रम्                           | 468             |
| 56. | शिवमानसपूजा                                  | 470             |
| 57. | शिवस्तोत्रम्                                 | 480             |
| 58. | षट्पदीस्तोत्रम्                              | 587             |
| 59. | सरस्वतीस्तोत्रम्                             | 518             |
| 60. | सुवर्णमालास्तुतिः                            | 457             |

| मन्त्रपुष            | मम् ] विषयसूची                               | 607     |
|----------------------|----------------------------------------------|---------|
|                      |                                              | पृष्ठम् |
| 61.                  | स्वरूपानुसन्धानम्                            | 598     |
| 62.                  | सरस्वतीस्तोत्रम् [ब्रह्मकृतसरस्वतीस्तोत्रम्] | 599     |
|                      | । श्लोकाः                                    |         |
| 63.                  | आदिदेव नमस्तुभ्यम्                           | 336     |
| 64.                  | एकं ब्रह्मैवाद्वितीयम्                       | 310     |
| 65.                  | किं ज्योतिस्तव                               | 9       |
| 66.                  | जगहुरो नमस्तुभ्यम्                           | 340     |
| 67.                  | त्व पर परम तेजः                              | 186     |
| 68.                  | दुर्जनः सज्जनो भूयात्                        | 450     |
| 69.                  | नमस्ते परमं ब्रह्म नमस्ते परमात्मने          | 600     |
| 70.                  | नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम्                      | 364     |
| 71.                  | यथा बिम्बमेकम्                               | 408     |
| 72.                  | यस्मात् सर्वमिदम्                            | 436     |
| 73.                  | यं ध्यायन्ति. बुधाः                          | 347     |
|                      | यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररूद्रमरुतः              | 438     |
| 75.                  | वाणी गुणानुकथने                              | 307     |
| 76.                  | शान्ताकारं भुजगशयनम्                         | 11      |
| 77.                  | सत्यव्रतं सत्यपरम्                           | 314     |
|                      | सर्वशक्तीश्वरः सर्वः                         | 305     |
|                      | सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते        | 600     |
|                      | सत्संगत्वे निस्संगत्वं                       | 601     |
| 81.                  | सर्वस्तरत् दुर्गाणि                          | 609     |
| 82.                  | हरेर्नाम हरेर्नाम                            | 307     |
| पातञ्जल-योगसूत्रपाठः |                                              |         |
| 83.                  | (i) समाधि-पादः                               | 588     |
|                      | (ii) साधन-पादः                               | 590     |
|                      | (iii) विभूति-पादः                            | 593     |
|                      | (iv) कैवल्य-पादः                             | 595     |



#### ।। वेदान्त महावाक्यम् ।।

(with respect to four Vedas)

- १. प्रज्ञानं ब्रह्म (ऋग्वेद: ऐतरेयोपनिषत् अ.३ खण्ड:१ मं.३) Consciousness is Brahman (Rigvedah)
- २. अहं ब्रुह्मास्मि (यजुर्वेद: बृहदारण्यकोपनिषत् अ.१ ब्रा.४ मं.१०) I am Brahman (Yajurvedah)
- ३. तत्त्वमिस (सामवेद: छान्दोग्योपनिषत् अ.६ खण्ड: ८ मं.७) Thou art That (Samavedah)
- ४. अयुमात्मा ब्रह्म (अथर्वण वेद: माण्डूक्योपनिषत् प्रथम: खण्ड:१-२)\* This self is Brahman (Atharvanavedah)
- \*Also for अयमात्मा ब्रह्म refer बृहदारण्यकोपनिषत् (अ.२ ब्रा.५ मं.१९)\*









श्री रामकृष्ण मन्दिरम् – बेलूर मठ

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । सर्वस्सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ।।